

#### ISBN 81-237-1356-8

पहला संस्करण : 1987

ग्यारहवीं आवृत्ति : 2000 (शक 1922)

© जय एवं रोम व्हिटेकर, 1986

The Snakes Around Us (Hindi)

रु. 10.00

निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, ए-5, ग्रीन पार्क, नयी दिल्ली-110016 द्वारा प्रकाशित

# सांप और हम





नेशनलं बुक ट्रस्ट, इंडिया

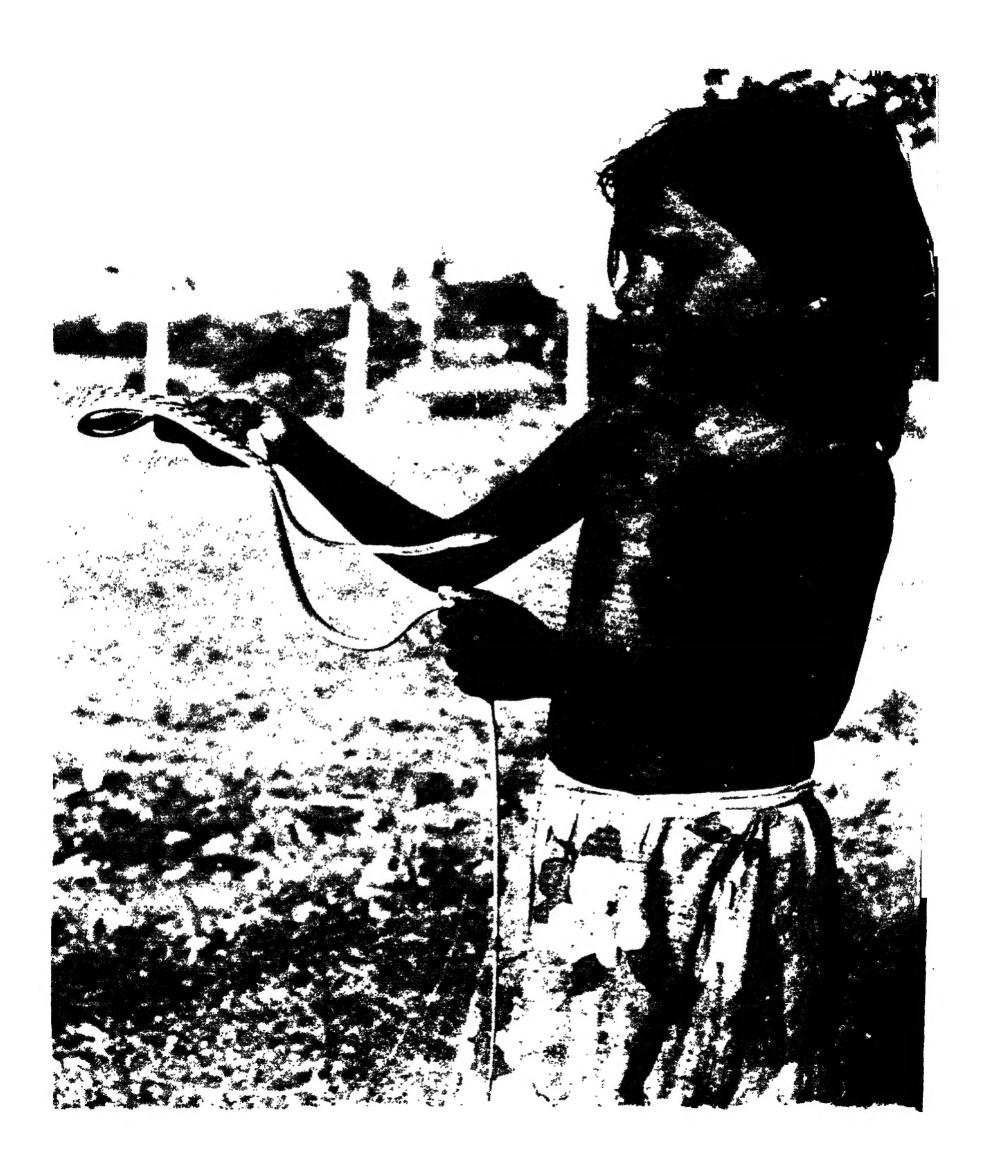

#### सांपों से संबंधित जानकारी

सांप प्रकृति का एक लुभावना जीव है। इनके विविध रंग, चाल-ढाल और रहस्यपूर्ण आदतें इन्हें अन्य जीवों से अधिक आकर्षक बनाती हैं। उन लोगों के लिये, जिनकी वन्य जीवन में विशेष रुचि है, सांप प्रकृति जगत का आश्चर्य जनक प्राणी है। इनके बारे में एक विशेष बात यह है कि ये हर जगह मिल जाते हैं। इनको देखने के लिए किसी विशेष पार्क या अभयारण्य में जाने की आवश्यकता नहीं होती।

दुमछल्ला और दोमुहा जैसे कुछ सांपों को पाला भी जा सकता है। विश्व के महान प्रकृति विज्ञानियों में से बहुत से तो पालतू जीवों के द्वारा ही जीव-जन्तुओं की ओर आकर्षित हुए। विज्ञान के बहुत से मूल्यवान विश्लेषण तो ऐसे शौकिया लोगों ने दिए जिन्होंने अपने पलंग के नीचे अजगरों को और जूते के डिब्बों में छिपकलियों को रखा।

बहुत से मां-बाप अपने बच्चों को सांप को छूने या उसके पास तक जाने को मना करते हैं। जहरीले सांपों से वास्तव में दूर



अहानिकर सुंदर ब्राइडल सांप

रहना चाहिए। परन्तु नुकसान न पहुंचाने वाले सांपों को पकड़ने से सभी सांपों के बारे में एक सी धारणा दूर होती है। आपको यह सीखना चाहिए कि सांप डरावने नहीं होते और वे आपको हानि नहीं पहुंचाना चाहते। परन्तु, सबसे पहले नौसिखिया को यह सीखना चाहिए कि वह सांपों की पहचान ठीक-ठीक करे कि उनमें से किस से बच कर रहा जाए।

# सांपों का प्राकृतिक इतिहास

कुछ वर्ष पहले की बात है। रोम अपने मद्रास स्थित सर्प पार्क के लिए सांप एकत्र करने हेतु बरसात के मौसम में कर्नाटक के जंगलों में गया। सांझ ढलने से थोड़े समय पहले ही उसने पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी। उसने नीचे की ओर देखा तो पाया कि एक काकली लंबी पूंछ शीघ्रता से झाड़ियों में लुप्त हो गई। बिना किसी झिझक के उसने उस ओर छलांग लगाई और एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसके सामने 3½ मीटर लम्बा नागराज पलटकर खड़ा हो गया। उसका मुंह खुला हुआ था। उसने खतरे पर तुरंत काबू पा लिया। सांप पकड़ लिया गया और अब वह पार्क का विशेष आकर्षण बन गया है।

विश्व के विषधर सांपों में नागराज सबसे लम्बा होता है और इसलिए भारतीय सांपों पर लिखी जाने वाली पुस्तक में उसका सबसे पहले उल्लेख होना वांछित है। यह लंबाई में 5 मीटर से भी ज्यादा तक पाया जाता है और तगड़े

सबसे लम्बा विषधर सांप नागराज



आदमी की भ्जा जितना मोटा होता है। परन्त् दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला अनाकोंडा नामक विषहीन सांप इससे भी अधिक लम्बा होता है। अनाकोंडा कई बार 9 मीटर से भी लम्बा होता है और हिरण को आसानी से निगल जाता है। भारत में सांपों में सबसे विशाल जालीदार अजगर होता है जो प्रायः 7 से 8 मीटर लम्बा होता है। इसी के परिवार का चट्टानी अजगर इससे तगड़ा होता है पर इसकी लम्बाई 6 मीटर ही होती है। दूसरी ओर छोटा कृमि सांप है। यह विश्वास करना कठिन होता है कि यह एक सर्प है। इसे अधिकतर केंच्आ समझ लिया जाता है। सांप चमकीला, हरा और लम्बा हो सकता है तो हल्का, भूरा और छोटा भी हो सकता है। यह पेड़ों पर भी रह सकता है, जमीन के काफी नीचे भी रह सकता है और यहां तक की महासागर में भी रह सकता है। यह चूहे अथवा चिड़िया खा सकता है और दूसरे सांपों को भी भोजन बना सकता है। इसलिए जब आप सांपों के बारे में सीखना प्रारंभ करें तो यह बात ध्यान रखें कि सभी सांप न एक जैसे होते हैं न एक जैसे दिखाई देते हैं।

सांप कभी बढ़ना बन्द नहीं करते, परन्तु पैदा होने के दो वर्ष तक वे सबसे तेज बढ़ते हैं। जिस तरह जब बच्चे बढ़ते



अजगर और कृमि सांप

हैं तो उन्हें नये कपड़ों और नये जूतों की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार सांप भी एक बार अपनी पुरानी चमड़ी उतारते हैं। इनकी बाहरी चमड़ी की हल्की परत इतनी तंग हो जाती है कि एक नयी चमड़ी आने लगती है और पुरानी उतर जाती है। इसे केंचुली उतारना कहते हैं। केंचुली उतारने से कुछ पहले सांप सुस्त और मन्द

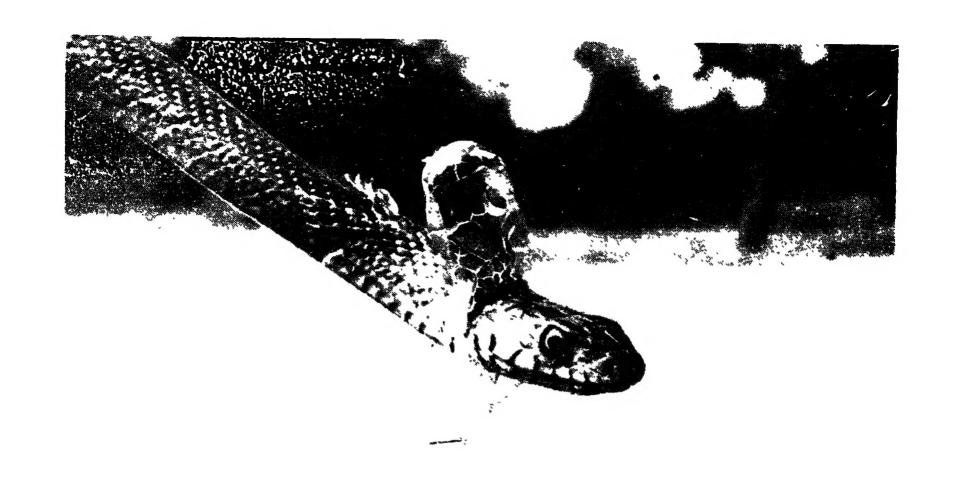

#### धामिन सांप

हो जाता है। जब केंचुली उतर जाती है तो सांप एकदम चमकीला और चुस्त हो जाता है। प्राचीन यूनानियों का यह विश्वास था कि इस प्रकार केंचुली उतरने से सांप हमेशा जीवित रहता है।

हमारी तरह सांप भी विविध प्रकार का भोजन करते हैं। वे क्या खाते हैं यह इस पर निर्भर है कि वे कहां रहते हैं और वे कितने बड़े हैं। उदाहरण के लिए पानी में रहने वाला सांप आसानी से मेंढ़क और मछलियों को पकड़ कर निगल जाता है। पेड़ पर रहने वाला सांप धीरे से छोटी-छोटी चिड़ियों को उनके घोंसलों से पकड़ता है। जमीन में रहने वाले अधिकांश सांप चूहों को अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रकार वे हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं।

सांपों को प्रसन्न करना आसान है। वे जो कुछ खाते हैं, वह न मिले तब भी भूखे नहीं रहते। हमने यह भी देखा है कि नाग एक मीटर लम्बी गोह को भी निगल जाता है। एक ने तो मूर्खतावश एक कौड़िल्ला ही पकड़ लिया। उसकी चोंच नाग के गले शारीर में वसा संग्रह करने की प्रणाली निकाली गई।

खिलाई जाती हैं। जंगल में इनका भोजन हैं। और मजेदार होता है। बड़े अजगरों के बारे में तो कहा जाता है कि वे तेंदुए और वास्तव में उनकी खाने की आदतें रुचिकर साभर को भी पचा जाते हैं। सांपों के

में अटक गई और बड़ी मावधानी से होती है इसलिए उन्हें प्रतिदिन आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। छोटे सांप अपनी मजबूत मांसल देह और बड़े तीन-चार दिन में एक बार खाते हैं। आकार के कारण अजगर बहुत प्रकार के परन्तु बड़े सांप तो कई-कई सप्ताह में जीव-जन्तुओं को अपना शिकार बनाते एक बार खाते हैं और यहां तक कि हैं। सर्प पार्क में इन्हें म्रियां और घंस कई-कई महीने बिना खाये बिता सकते

> सांप अपना भोजन चबाते नहीं हैं। नहीं हैं। वे अपना भोजन साब्त निगलते

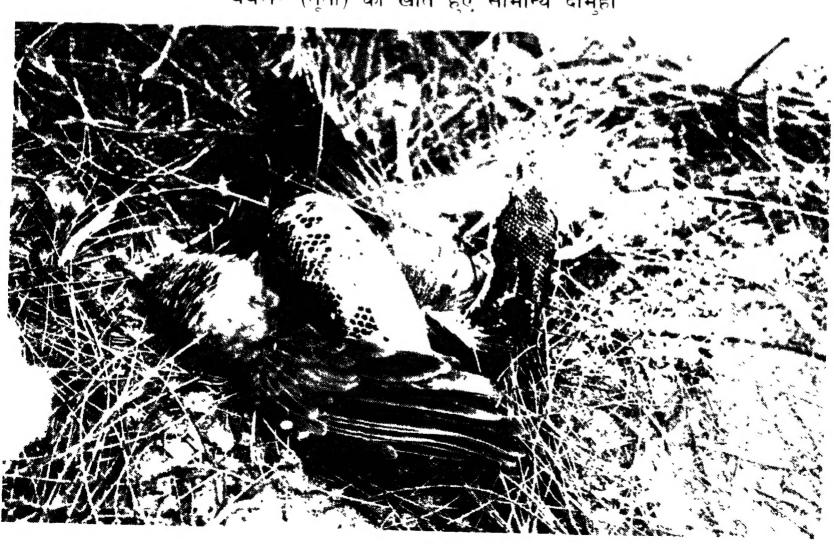

बैबलर (तूर्ता) को खाते हुए सामान्य दोम्हा



खुले मुंह वाला सांप

हैं। प्रायः हम देखते हैं कि सांप इतना बड़ा मेंढ़क या चूहा भी पकड़ लेते हैं कि उसे संभालना कठिन होता है। पर सांप अपना मुंह इतना चौड़ा लेता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इनका गला एक सख्त जुर्राब की तरह फैलता जाता है और धीरे-धीरे, पर निश्चित रूप से, भोजन सांप के गले से नीचे उतरने लगता है। अन्दर की तरफ नुकीले दांत भोजन को नीचे की ओर खिसकाने में मदद करते हैं। सांप अपनी नस्ल की सिर्पणी के साथ ही सहवास करते हैं। प्रजनन काल में सिर्पणी अपनी गंध ग्रंथि से भूमि पर चलते समय पीछे हल्की गंध छोड़ती जाती है। इससे सांप को सिर्पणी खोजने में सहायता मिलती है। कभी-कभी देखा गया है कि कई सांप एक ही सिर्पणी के पीछे पड़े रहते हैं। कुछ सिर्पणी अंडे देती हैं। अंडे सफेद और चीमड़ी होते हैं जिससे सेने के समय बच्चों को उनमें से निकलने में आसानी होती है। सर्पिणी अंडे देने के लिए सुरक्षित और ढंके हुए स्थान खोज लेती है। कुछ प्रजातियों की सर्पिणी अंडों से बच्चे निकलने तक उन्हीं के पास रहती हैं जब कि कुछ अंडों को उनके भाग्य पर छोड़ कर चली जाती हैं। इससे गोह, नेवले और अन्य कई प्रकार के जन्तु उन पर आक्रमण कर देते हैं।

पर सभी सर्पिणी अंडे नहीं देती हैं। कुछ बच्चे जनती हैं। वास्तव में ये "अंडजजीव प्रजक" हैं। इसका अर्थ होता है कि मादा के शरीर के अंदर ही अंडे सेने की क्रिया होती है। हरा, वाइपर, समुद्री और दोमुहा सांप इसी प्रकार पैदा होते हैं। इस प्रकार जन्में सांप केंचुए की तरह छोटे अथवा एक फुट तक लम्बे हो सकते हैं जो भिन्न-भिन्न प्रजातियों पर निर्भर है।

आरंभ में इनके लिए सुरक्षित रहना कठिन होता है। बहुत से शत्रुओं से इन्हें सामना करना होता है। इनमें कई प्रकार के पक्षी, कछुए, नेवले और बुलफ्रॉग (बड़ा मेंढ़क) प्रमुख हैं। शिशु सांप छोटे

उड़ने वाले सांप का बच्चा



मेंढ़कों, चुहियाओं और कीड़े-मकोड़ों का भक्षण करते हैं। प्रकृति का समय निर्धारण इतना सटीक है कि आमतौर पर सांप के बच्चे बरसात के प्रारंभ में पैदा होते हैं जब बेंगची, मछली और कीड़े-मकोड़े प्रचुर मात्रा में होते हैं।

सांप का सबसे बड़ा शत्रु आदमी है। वह सांपों को बिना जरूरत मारता है, उसके रहने के स्थान के आसपास हानिकारक जहर छिड़कता है और जंगलों को, जहां कि वे रहते हैं, निर्दयता से काटता है। सांप के कई प्राकृतिक शत्रु भी हैं। इनमें सबसे विख्यात नेवला है। हमने मगरमच्छ को एक बड़ा धामिन (रेडस्नेक) पकड़ कर खाते देखा है और गोह को मरा सांप खाते देखा है। कई शिकारी पक्षी (जैसे बाज) और कई प्रकार के बग्ले आदि भी सांप को मारकर खा जाते हैं। इनमें से कुछ तो घोंसलों में रखे अंडों या चूजों की र प से रक्षा करने के लिए उस पर आक्रमण करते हैं। हाल ही में एक मित्र एक फण फैलाकर बैठे हुए एक नाग का चित्र ले रहा था। अचानक आकाश से एक चितकबरे ओलट (छोटे उल्लू) ने राकेट की तरह अपने पंजों से नाग के सिर पर झपटा मारा। सांप उसी समय मर गया। कभी-कभी प्रकृति की अन्य घटनाएं भी क्रूर बन जाती हैं।

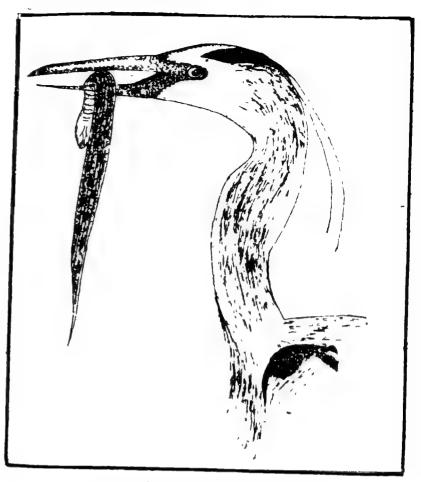

साप को खाने हुए बगुला

सांपों की ज्योति बहुत अच्छी नहीं होती। प्रायः ये अपने पास की वस्तु को भी नहीं पहचान पाते। कई बार हमने पेड़ों और झाड़ियों पर जब नजदीक से सांपों को चढ़ने देखा तो पाया कि वे धीरे-धीरे हमारे ही ऊपर चढ़ गये। एक बार एक नाग ने रोम को शाखा समझा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए उस पर से गुजरा। शिकार करते समय सांप अपनी सूंघने की शाक्ति का उपयोग करते हैं जो काफी तेज होती है। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि सूंघने के लिए सांप नाक का नहीं जीभ का इस्तेमाल करते हैं। रेंगते समय सांप की जीभ जमीन की वस्तुओं से गंध लेती चलती है और वह इस प्रकार अपने शिकार को ढूंढता है। लोगों का विश्वास है कि सांप सुनता है और यहां तक की संगीत पर झूमता है। संपेरे की बीन पर सांप को लहराते देख वे सोचते हैं कि सांप संगीत की धुन पर नाच रहा है। यह वास्तव में सच नहीं है। दरअसल नाग उस आदमी की बीन से भयभीत रहता है और जैसे संपेरा हिलता डुलता है, सांप भी उस पर कड़ी नजर रखे हुए हिलता रहता है। यह पाया गया है कि सांप अपने फेफड़ों की मदद से कुछ वायु जन्य आवाजों को सुन लेते हैं परन्तु वे अधिकतर कम्पन के कारण प्रतिक्रिया करते हैं। अपनी सुनने की कम शक्ति पर सांप बहुत कम भरोसा करते हैं।

## सांपों की रक्षा किस लिए?

एक दिन हम मद्रास के बाहर एक झाड़ीदार जंगल में घूम रहे थे। हमने देखा कि एक किशोर ग्वाले ने एक अहानिकर सांप को टुकड़े-टुकड़े कर दिया है। हमने उससे पूछा, ''तुमने इसे किसलिए मारा?'' उसने जवाब दिया कि उसे वह दिखाई दिया था। और यह एक सामान्य कारण है कि जहां कहीं सांप दिखाई देता है, लोग उसे अकारण मार डालते हैं, बिना यह जाने कि वह उनका कोई नुकसान करेगा या फायदा। बहुत से लोग सांपों से भयभीत रहते हैं और उनके बारे में तरह-तरह के किस्से सुनाते हैं। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि उन्होंने सांप मारा है। डाकिये, माली, खेत पर रहने वाले आपने चाचा या स्कूल जाते अपने भाई से सांप मारने का वृतान्त बड़ी बहादुरी के साथ क्या आपने नहीं सुना? हम सांपों को क्यों नहीं रहने देते?

सांपों पर आक्रमण मत करो



सांपों को मारने का एक अन्य कारण भी है— उनकी खाल। सांपों की खालों को चमड़े की तरह संसाधित करके तरह-तरह की वस्तुएं जैसे बटुएं, हैण्डबैग, बैल्ट और जूते बनाये जाते हैं। आजकल सांप की खाल के निर्यात की अनुमित नहीं है तो भी इसका गैरकानूनी व्यवसाय जारी है। यदि आप कहीं किसी व्यक्ति को सांप की खाल से बनी वस्तु खरीदते देखें तो उसे ऐसा न करने के लिए आग्रह करें। ऐसा करके आप न केवल

किसी नाग, दोमुहा, धामिन या पिनहा सांप की जान ही बचाते हैं अपितु देश सेवा भी करते हैं। यदि सांप की खाल का उपयोग करना ही है तो यह वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, उनकी संख्या का समुचित अध्ययन करने के बाद। इसे आजकल 'वन्य जीव साधन प्रबन्ध' कहा जाता है। जिस प्रकार किसान अपनी फसल का प्रबंध करता है, जीव जन्तुओं को भी सुरक्षित स्थान पर या बाड़ों में पाला जाना चाहिए और उनकी चुनी हुई

सर्प चर्म का बाजार-अब सापों को उनकी खाल के लिए मारना अवैध है



संख्या को ही खाल, मांस या अन्य उत्पादों के लिए मारा जाना चाहिए। यह तरीका आमतौर पर मारे जाने से काफी भिन्न है। सांप हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? वास्तव में ये बहुत मूल्यवान जीव हैं। यह इसलिए क्योंकि ये चूहे खाते हैं। चूहे, जो प्रति वर्ष भारत की आधी खाद्य उपज को चट कर जाते हैं। आप चूहों द्वारा किये जाने वाले नुकसान को भली प्रकार तभी जान पायेंगे, जब

आप फसल कटाई के समय खेतों पर जाएं और देखें कि चूहे किस प्रकार अपने बिलों में अनाज का भण्डार बनाते हैं। चूहे खाने वाली इरूला जनजाति के लोग अक्सर चूहे के एक बिल में से 10 कि. ग्रा. के लगभग धान या मूंगफली निकाल लेते हैं। कठिन परिश्रम करके चूहे अपने मुंह में अनाज भर-भर लाते हैं और उसे अपने बिलों में शुष्क मौसम के दौरान खाने के लिए जमा करते रहते हैं।

मूषक के बिल से अनाज एकत्र करते हुए इरूला लोग





चृहे खाता हुआ नाग

वास्तव में कुछ अन्य प्राणी भी हैं जो चूहे खाते हैं। कुछ पक्षी, छिपकली, मगरमच्छ, सियार और बहुत से अन्य। परन्त् सिर्फ सांप ही ऐसा प्राणी है जो चूहों को ठेठ उनके बिलों तक पीछा करके पकड कर खा जाता है। आमतौर पर सांप न केवल चूहे खाता है बल्कि उसके बिल पर भी अधिकार जमा लेता है। काफी वर्षों से हम सांपों की मूषकों को पकड़ने और मार देने की क्षमता की प्रशंसा करते आये हैं। हमने अजगरों को घुंस पर विद्युत गति से झपट कर उसे अपनी पृष्ट कुंडली में दबाते, पेड़ पर रहने वाले छोटे सांप को च्हियों को पकड़ते और दुमुहा को चूहों के बिल में घुसते देखा है। प्रकृति ने चूहों की संख्या पर नियंत्रण रखने के जो तरीके बनाये हैं वे आध्निकतम प्रौद्योगिकी के

आ जाने पर भी मानवीय तरीकों की अपेक्षा बेहतर हैं। चूहे शीघ्र ही आदमी द्वारा भिम पर डाले गये जहरीले पदार्थीं को पचाने लगते हैं और उन्हें बेअसर कर देते हैं। यही नहीं वे त्रंत यह भी भांप जाते हैं कि उन्हें पकड़ा जा रहा है और उससे बचने के तरीके सीख जाते हैं। हमारा अपना खुला घर पड़ोस के चूहों को आमंत्रण देता है और जब हम उन्हें पकडना आरंभ करते हैं तो वे शीघ्र ही पकड़ने में नहीं आते। वे शीघ्र ही यह सीख जाते हैं कि पनीर या रोटी का ट्कड़ा बिना खतरे के किस तरह लेकर भागा जाए। हमारी समस्या तब स्लझती है जब हम कुछ धामिन सर्प उन्हें मारने को छोड़ देते हैं। इस प्रकार हमें सांप को उसका प्रस्कार देना चाहिए। वह अब तक के

खोजे गये चूंहा नियंत्रकों में सबसे प्रभावी है।

एक दूसरे सीधे तरीके से भी सांप आदमी की मदद करते हैं। इनका जहर एक महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व है जिससे कई प्रकार की दवाइयां बनाई जा सकती हैं। नाग के जहर से ''कोबरोक्सिन'' नामक दवा बनाई जाती है जो तीव्र दर्द निवारक औषिध है।

सांप के जहर में कई प्रकार के विषाकत तत्व, प्रोटीन और एन्जाइम होते हैं। यह जहर सांप के गालों के अन्दर विद्यमान दो लाल-ग्रंथियों में निर्भित होता है। जब सांप किसी को काटता है तो इसके दो खोखले विषदतों से यह जहर उसमें प्रविष्ट कर जाता है। इस प्रकार इसके पहले कि इसका शिकार भागे या अपनी रक्षा करे सांप उसे मार देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है अन्यथा सांप के लिए एक चूहा भी शक्तिशाली शत्रु बन सकता है। कई बार जब सांप चूहे को पकड़ता है वह

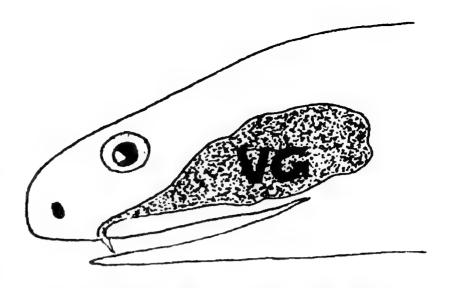

नाग का सिर और विषदन्त तथा विष ग्रंथि की स्थिति

अपने दांतों से सांप को बुरी तरह काट लेता है।

सांप के विष का एक अन्य उपयोग उसके द्वारा तैयार होने वाला सीरम है जिसे सांप के काटने पर उपचार में लाया जाता है।

जीवन श्रृंखला, जो जीवों और पौधों को एक साथ जोड़ती है, में सांप जैसे परभक्षी जीव बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस श्रृंखला में एक कड़ी की हानि भी पृथ्वी के पूरे जीवन के लिए हानिकर हो सकती है।

## सांपों के बारे में धारणायें

मित्र और संबंधी लोग सांपों के बारे में सदैव चमत्कारी कहानियां सुनाते रहते हैं। "यह सांप अपनी पूंछ से काट सकता है", या "यह लोगों की आंखों पर झपटता है और उन्हें निकाल लेता है"। यदि आपको किसी विषय की जानकारी नहीं है तो यह आसान है कि आप उस अजनबी की बात पर विश्वास कर लें। परन्तु जब आप सांपों के प्राकृतिक इतिहास को जान लेते हैं तब आपको पता चलता है कि ये मन-गढ़न्त कहानियां कितनी हास्यप्रद हैं।

उदाहरणं के लिए बहुत से लोगों का विश्वास है कि सांप दूध पीते हैं। सर्प पार्क में आने वाले बहुत से लोग सांपों को पिलाने के लिए अपने साथ दूध लाते हैं— जिसे मैं लेकर कर्मचारियों को कॉफी बनाने के लिए दे देता हूं। एक बहुत प्यासा सांप तो दूध की घूंट ले सकता है पर वास्तव में यह उसका प्राकृतिक भोजन नहीं है। जंगल में सांप को दूध कहां से मिलेगा। परन्तु बहुत से लोग यह तर्क देते मिल जायेंगे कि उन्होंने सांप को गाय या बकरी के थनों से दूध पीते देखा है। लेकिन वे लोग यह भूल जाते हैं कि सांप

के इतने तेज दांत होते हैं कि गाय या बकरी उन्हें सहन नहीं कर सकती। एक दूसरी किंवदन्ती यह है कि नाग धामिन के साथ सहवास करते हैं। यह सही नंहीं है। सांप अपनी ही प्रजाति की मादा के साथ सहवास करते हैं। हां जहां इन्हें बंदी बना कर रखा जाये वहां संकर प्रजनन मिल सकता है, पर प्राकृतिक स्थिति में ऐसा नहीं होता।

इन मन गढ़न्त बातों से सांपों को बहुत हानि पहुंचती है। आसानी से पाला जा सकने वाला, सीधा सादा दिखने वाले हरा सांप के बारे में प्रचलित धारणा— कि यह आंखें निकाल लेता है, की वजह से यह लोगों के कोप का भाजन बनता है। तमिल भाषा में इसे कुन्न कुट्टी पंब् (आंख निकालने बाला सांप) कहते हैं। एक दिन जब रोम इस सांप को हाथ में लेकर बच्चों को समझा रहा था कि यह हानिकारक नहीं है तो वह एकदम उसकी नाक पर झपट पड़ा। तभी बच्चे चिल्लाये कि यह आंख निगलने वाला नहीं नाक निगलने वाला सांप है। कांसे जैसी पीठ वाला पेड़ पर रहने वाला सांप जो कभी मुश्किल से ही काटता है और जहरीला नहीं होता एक दूसरी प्रकार की कहानी से जुड़ा है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी व्यक्ति को काटने के बाद पेड़



हरा सांप का झांसा

की चोटी पर चढ़ जाता है और उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार को वहां से देखने की प्रतीक्षा करता है। ऐसी कहानियां बार-बार कही जाती हैं और शिक्षित लोग भी इसमें शामिल होते हैं। सांप के ज्यादा दिमाग नहीं होता और वह अपने आहार, आराम और शत्रु से बचाव से अधिक नहीं सोचता। यह अन्य पशुओं या आदमी जितना आगे सोचकर योजना नहीं बनाता। यह जो भी करता है अपनी सहजता से करता है। इस प्रकार इसके बारे में यह कहना भ्रामक है कि यह बदला लेता है और अन्य सांपों से वैमनस्य

रखता है। सांपों के पास थोड़ा और सीधा दिमाग होता है जो उसे बताता है कि चूहा कहां से या पानी कहां मिल सकता है, इससे पेचीदा कछ नहीं।

अन्य देशों में भी सांपों के बारे में विभिन्न प्रकार की मनगढ़न्त बातें प्रचलित हैं। अमेरिका में छल्ला सांप के बारे में बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि यह अपनी पूंछ को अपने मुंह में दबा कर एक छल्ला सा बन जाता है और पहाड़ी पर से पहिये की तरह नीचे लुढ़कते हुये लोगों का पीछा करता है। भारतीयों की तरह ही अमेरिकी भी यह मानते हैं कि सभी सांप

### जहरीले होते हैं।

सांपों के बारे में इन कपोल कल्पनाओं के प्रचलित होने का सीधा सा स्पष्टीकरण हो सकता है। शायद किसी सताये हुए हरा सांप ने किसी व्यक्ति की आंख पर झपट्टा मार दिया हो। हालांकि उसकी मुलायम नाक कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, पर उससे सांप के बारे में यह प्रचलित हो गया कि यह आंख निकालने वाला सांप है। इस व्याप्त विश्वास के पीछे कि सांप के जोड़े में से किसी एक के मारे जाने पर उसका दूसरा साथी वहां आता है और मारने वाले से बदला लेता है, यह बात हो सकती है कि सभी सांपों में गंध होती है और जब वे गुस्से में होते हैं तो इसे छोड़ते हैं। यदि वह जख्मी होता है या मारा जाता है तो अपने पीछे गंध छोड़ता है जिसे सूंघते हुए उसके समीप ही कहीं रह रहे अन्य सांप उसकी खबर लेने उस स्थान पर आ सकते हैं। यह निश्चितं है कि वे सांप को मारने वाले से बदला लेने को नहीं आते।

अन्य अंध विश्वासों के अंतर्गत यह भी प्रचलित है कि सांप लोगों को बीमार कर देते हैं। यह आम तौर पर कहा जाता है कि दोमुहा के कारण कुष्ठ रोग होता है। सांपों के बारे में निश्चित ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यंक है कि सांपों संबंधी किसी पुस्तक का अध्ययन किया जाए या ऐसे व्यक्ति से जानकारी ली जाए जिसने सांपों का अच्छी तरह अध्ययन किया हो।



## सांप पकड़ने वाली जातियां

बहुत से लोग सांप को देखते ही भाग खड़े होते हैं। परन्तु ऐसे भी लोग हैं जो सांपों को खोजते रहते हैं। जब भारत से लाखों रुपये की सांप की खाल का निर्यात किया जा रहा है तो निश्चय ही कुछ लोग व्यावसायिक तौर पर सांप पकड़ने वाले हैं। ये लोग सांपों को पकड़ कर उनकी खाल बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। ये मुख्यतः तथा धरती पर रेंगने वाले सांप जैसे धामिन, नाग, दुबोइया, अजगर और दोम्हा हैं।

दक्षिण भारत में तिमलनाडु की इरूला जनजाति ने निर्यात के लिये सांप की खाल की सबसे अधिक आपूर्ति की। हमने दस वर्ष तक इन लोगों के बीच काम किया। सांप प्राप्त करने की इनकी जादुई प्रतिभा प्रशंसनीय है। इरूला जाति के हमारे दोस्त चोकलिंगम और राजेन्द्रन रमन और वेल्लाई और बहुत सारे अन्य जितना सांपों के बारे में जानते हैं उतना हम और आप नहीं। इनमें से कोई भी रेत पर पड़ी हल्की लकीर को देखकर यह बता सकता है कि उस मार्ग से छोटा नाग गुजरा था और वह भी लगभग दस मिनट पहले।

वह उसका कोई सौ मीटर पीछा करके झाड़ियों में बने चूहे के बिल तक पहुंच जाता है। वह वहां सब्बल से खुदाई आरंभ करता है। खोदते-खोदते शीघ्र ही नाग के घर का पता चल जाता है। बिल में जाने का एक सीधा रास्ता नजर आता है और अन्त में नाग की पूंछ दिखाई पड़ती है। क्रूढ़ नाग को खींच लिया जाता है, वह अपने दोपहर के आराम के समय में व्यवधान पड़ते देख फ्फकारने लगता है।

अब सांप की खाल के निर्यात पर रोक है। अब इरूला लोग सांप के जहर के लिए उसे पकड़ते हैं। इसे प्णे के सीरम संस्थान, मद्रास के किंग संस्थान और ऐसे ही अन्य संस्थानों को बेचा जाता है जहां विषरोधी सीरम तैयार किया जाता है। इरूला लोगों ने 'इरूला सांप पकड़ने वाली सहकारी समिति' नामक संस्था का गठन किया है जहां ठंडे पंक पात्रों में सांपों को लाकर रखा जाता है। इनका तीन बार विष निकाला जाता है। सांप को गरदन से पकड़कर एक रबर शीट से ढंक दिया जाता है। उसमें एक गिलास लगा होता है। क्रोध और भय से सांप अपने बचाव के लिए शीट में दंश मारता है और विष उगलता है। इस प्रकार सप्ताह में तीन बार उसका जहर निकाला जाता है। बाद में उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाता



नागं से विष निकालना

है। निकाले गये जहर को सुखा कर बेच दिया जाता है।

अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की जातियां हैं जो सांप पकड़ती हैं। महाराष्ट्र के महार लोग आरी जितने छोटे वाइपर सांपों को पकड़ते हैं और विषरोधी सीरम बनाने वाली संस्था हॉफिकन संस्थान को देते हैं।

उड़ीसा में भुवनेश्वर के बाहर परिया नामक एक छोटा गांव है जहां संपर रहते हैं। इन लोगों को दास कहा जाता है। ये लोग उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में कच्छ के दलंदल में जीवित नागराज को पकड़ने में विशेषना प्राप्त हैं। ये लोग सांपों के विषदन्त निकाल देते हैं और उन्हें बड़े शहरों में दिखाकर पैसे एकत्र करते हैं।

कुछ ऐसे भी सांप पकड़ने वाले हैं जो अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। बंबई में एक पड़ोसी ने अपने घर के पास बगीचे में छुपे कुछ सांपों से छुटकारा पाने के लिए ऐसे ही एक संपेरे को बुलाया। हम भी यह दृश्य देख रहे थे। सपेरे ने सबको पीछे हटकर खड़े हाने को कहा। वह बीन बजाता हुआ बगीचे के चारों और घूमा।

अचानक वह एक झाड़ी पर झपटा और एक छटपटाते नाग को पूंछ से पकड़ लाया। वहां खड़ा प्रत्येक आदमी अचरज से देख रहा था। वह संपेरा मित्र के बगीचे से एक-एक करके चार सांप पकड़ लाया। ये सब हानिरहित दोमुहा थे। उसने बताया कि ये पृदाकु सांप हैं। जब उन नागों की अच्छी तरह जांच की गई तो पाया कि वे सब विषदन्त रहित हैं। वह चालाक व्यक्ति अपने ही सांप लाया हुआ था।

आप अक्सर जिन सपेरों को गिलयों में बीन बजाते अपने पिटारों में सांप रखे घूमते देखते हैं वे वास्तव में सांप पकड़ने वाले नहीं होते। ये लोग सांप पकड़ने वालों से नाग खरीदते हैं और सुरक्षा के लिए उसके विष-दन्त निकाल देते हैं। कई बार सांप के मुंह पर दोनों तरफ से बुरी तरह टांके लगा दिये जाते हैं। इससे वह बीमार हो जाता है। बिना दांत के वह खा नहीं सकता और एक या दो महीने में मर जाता है। जिस नाग को आप संपेरे की बीन की धुन पर नृत्य करते देखते हैं वास्तव में वह बहुत बीमार, भयभीत और जीवन से थका हुआ प्राणी होता है।

विश्व के बहुत से देशों में सांपों की पूजा की जाती है। भारत में भगवान शिव और विष्णु को प्रायः सर्प के साथ देखा



नाग के साथ सपेरा

जाता है। सर्प वंश की देवी भी यहां है।

महाराष्ट्र के बत्तीसं शिराला में नाग
पंचमी के अवसर पर जब फसल की
कटाई होती है स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी
मिलकर नये पकड़े गये नाग की फूलों, घी
और धन से पूजा करते हैं। संयुक्त राज्य
अमेरिका में ईसाइयों के ऐसे वर्ग हैं जो
मानते हैं कि यदि आप का विश्वास पक्का
है तो जहरीले सांप भी आप को नहीं
काटेंगे। वे उस जगह पर मिल कर बैठक
करते हैं जहां रेटल स्नेक (भनभिनया)

ओर अन्य जहरीले सांपों को बक्सों में रखा जाता है। लोग आगे कदम रखते हैं, अपने हाथ बक्सों के अन्दर डालते हैं और सांपों को बाहर निकालते हैं। उनका विश्वास है कि यदि सांप काट भी ले तो भी आदमी मरेगा नहीं। यह कई बार लोगों की मौत का कारण बन जाता है।

बर्मा के शान लोगों द्वारा एक अन्य विस्मयकारी धार्मिक कृत्य किया जाता है। एक क्शल सांप पकड़ने वाला जंगल में



जाता है और एक विशाल नागराज को पकड़ कर लाता है। एक विशिष्ट दिन पर इसे खुले में रखा जाता है जिसके चारों ओर लोग घेरा डाल कर खड़े हो जाते हैं। तब पिटारा खोला जाता है। नागराज धीरे-धीरे अपना सिर उठाता है और पूरी तरह अपना फन फैला देता है। तब एक लड़की आगे बढ़ती है और उस पर पूरी तरह झुक जाती है। इसके बाद वह उसके फन को चमती है।

कुछ लोग सांप खाते भी हैं। हांगकांग में ऐसे भोजनालय हैं जहां आप जीवित सांपों में से किसी को भी चुन सकते हैं। आपके चुने हुए सांप को फिर आपके लिए पका कर परोसा जाता है। इंडोनेशिया के ईरीयन जया प्रदेश में रोम कोरोडेंसिस ने रोफर नदी पर दावत के लिए आमंत्रित किया। पकवानों में एक भाप में सिका हुआ अजगर भी था। (उसने बताया कि उसका स्वाद मुर्गे जैसा था)। हमारे अपने देश में उत्तर पूर्व कें चकमा, और दक्षिण पश्चिम के पोलियार जनजाति के लोग अपने भोजन में नियमित रूप से सांप को शामिल करते हैं। दूसरे लोगों के लिए इसकी वसा और मांस मूल्यवान औषधियां है।

सांपों के विषय में महत्वपूर्ण अनुसंधान करने के लिए कुछ नाम विख्यात हुए हैं। न्ययार्क के ब्रांक्स चिड़ियाघर के क्यूरेटर (संग्रहालयध्यक्ष) रेमण्ड डिटमार्स ने सांपों को लोकप्रिय बनाने और य्वाओं को इस विषय का अध्ययन करने के लिए आकर्षित करने में सर्वाधिक कार्य किया है। उनकी पुस्तक ''विश्व के सर्प'' को अमेरिका में सांपों के विषय में सीखने वाले यवा लोगों के लिए बाईबल माना जाता है। ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी पी जे पी आयोनिड्स, जो अब अफ्रीका में बस गये हैं, एक शिकारी और सांप पकड़ने वाले थे; अपने साहस के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अफ्रीका के भयंकर मम्बा, बूसस्लैंग, पफ एडर और इसी प्रकार के अन्य सांपों को विश्व चिड़िया घरों और विष केन्द्रों के लिए पकड़ा।

परन्तु अब भी सांप पालने या पकड़ने वालों के गुरु के रूप में बिलहास्ट को माना जाता है। क्लोरिडा के मियामी में इनका सर्प पार्क है। इन्होंने विश्व के लगभग सभी विषधारी सांपों का जहर निकाला है। भारत और पाकिस्तान के नाग व करैत, थाईलैण्ड के नागराज, अफ्रीका के पफ एडर और मम्बा, आस्ट्रेलिया के टाइगर सांप और टाईमान और सैकड़ों अन्य ऐसे हैं। परन्तु जिस प्रकार 4½ मीटर लम्बे विशाल नागराज को पकड़ कर उसका विष निकालते हैं, उसके लिये वे प्रसिद्ध हैं। वे

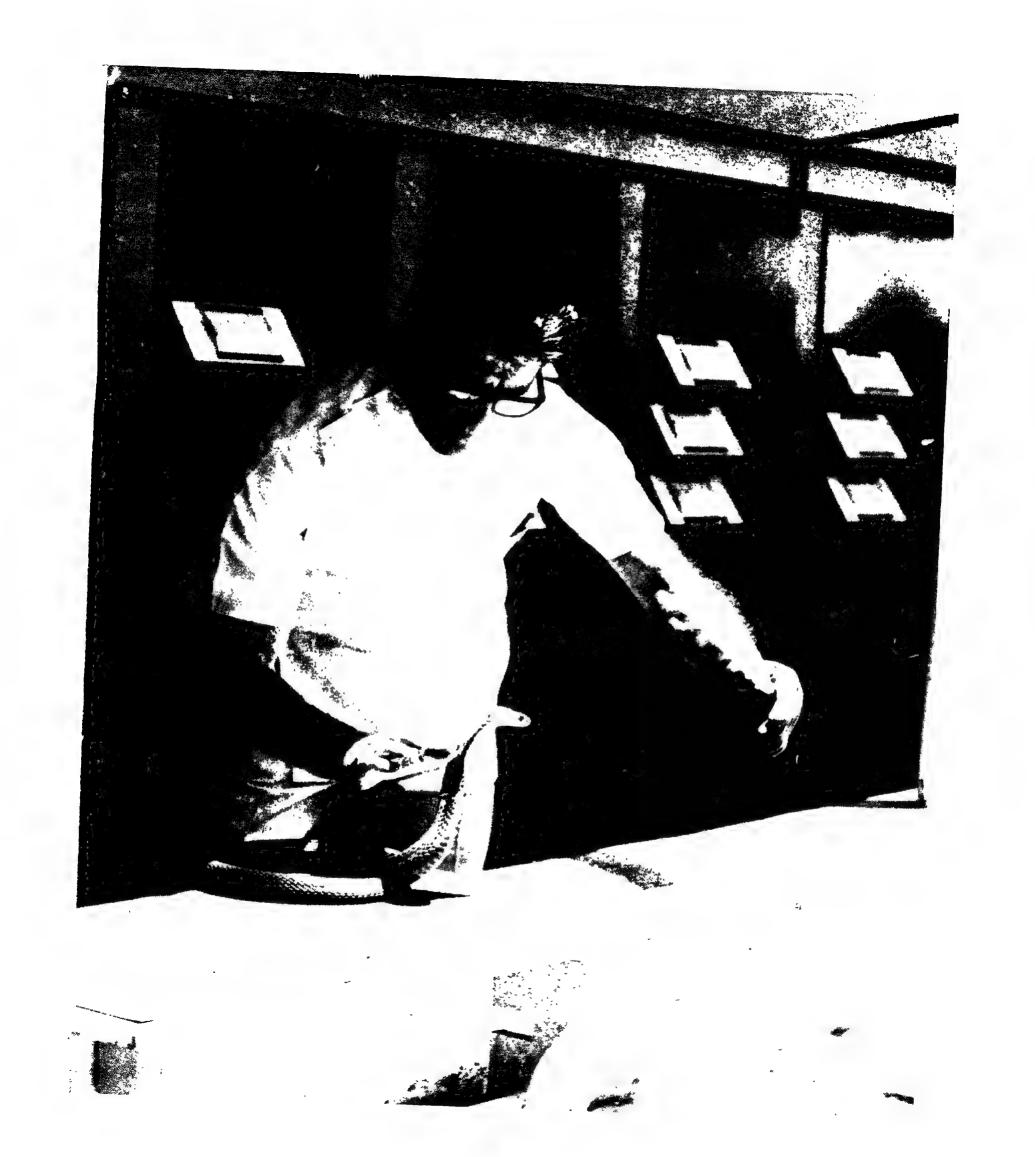

नागराज को उसके पिटारे से निकालते हैं और बिना किसी चिमटे या सांप पकड़ने के हुक की सहायता के अपने हाथों से उसे पकड़ लेते हैं। वे बार-बार दर्शकों को अपने दक्ष और शान्त तरीके से विश्व के भयंकरतम सांपों का सामना करते हुये चमत्कृत करते हैं। बिलहास्ट के अतिरिक्त विश्व में कोई भी आदमी शायद ऐसा नहीं है जो नागराज के काटने पर बच गया हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि वह यह सब कैसे कर पाते हैं? जब वे कम आयु के थे तभी से उन्होंने सर्प विष के टीके लेने आरंभ कर दिये, ठीक

उसी प्रकार जिस तरह हम आंत्रज्वर या हैजे आदि के टीके लेकर उसके प्रतिरोधी हो जाते हैं। उन्होंने धीरे-धीरे खुराक की मात्रा तब तक बढ़ाना जारी रखा जब तक उनका शरीर सभी प्रकार के जहर का प्रतिरोधी नहीं हो गया। किसी ने मजाक में कहा कि उनके शरीर में इतना विष है कि ''अच्छा है वे किसी को काटें नहीं'' कुछ भी कहो. इस हरीके से वे नागराज के काटने पर भी जीवित रह सकते हैं, नहीं तो उनका बचना असंभव था। उन्हें जहरीले सांपों ने कम से कम सौ बार काटा है।

#### विषधर सांप

चार प्रकार के प्रमुख सांप

भारत में सांपों की 236 प्रजातियां हैं। आकार, रंग और आदतों में ये एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। यद्यपि इनमें से 50 के लगभग जहरीली प्रजातियां हैं पर अधिकतर से आदमी के जीवन को कोई खतरा नहीं है। उदाहरण के लिए बंगाल में पाया जाने वाला भयंकर करैत सांप म्शिकल से ही काटता है। सांप पालने वाले आमतौर पर इन्हें गरदन से पकड़ते हैं और रबर की नली जितना खतरनाक मानते हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है ऐसे चार प्रमुख जहरीले सांप हैं : नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। भारत के ये चार प्रमुख जहरीले सांप हैं जिनके संपर्क में आप आ सकते हैं। जब आप अहानिकर सांपों को संभालना सीखें तो इन चार विषधर सांपों से सावधान रहें। इन्हें अकेला छोड़ने पर ये एक जैसा व्यवहार करेंगे। आइये इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें।

नाग के बारे में तो हम सभी जानते हैं। यह विश्व का प्रसिद्ध सर्प है। जब ये उत्तेजित होते हैं और अपनी लंबी गर्दन को ऊपर उठा कर फन फैला देते हैं। इसे "रक्षा प्रदर्शन" कहते हैं। फण फैलाकर और इसे आगे लहरा कर साप अपने शत्रु को अपनी भयंकरता से अवगत कराने का प्रयत्न करते हैं।

सांपों में नागों के कई समूह हैं। इनमें से भारतीय उपमहाद्वीप में तीन मिलते हैं। एकोपाक्ष, चश्मेदार और काला। नागराज वास्तव में एक नाग नहीं होता। यह नाग से इसलिए संबंधित है कि यह भी अपना सिर उठा कर फण फैला देता है। अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाये जाने वाला विष थूकने वाला नाग अपने विष दन्तों से इस प्रकार विष उगलता है जैसे कोई आदमी पिचकारी से कोई तरल पदार्थ छोड़ रहा हो। इसका उद्देश्य अपने जहर से शत्रु की आंखों को अन्धा करना होता है ताकि यह बचकर भाग निकले।

भारत में खाल के लिए नाग का व्यापक रूप से शिकार किया जाता है जिसकी वजह से वह चौकन्ना और कातर हो गया है। ये शाम के समय काफी सिक्रय होते हैं और धान के खेतों के किनारों पर चूहे-चूहियों का शिकार करते देखे जाते हैं। हालांकि आप नाग को वनों में भी देख सकते हैं परन्तु ये ज्यादातर फसल वाले खेतों में मिलते हैं जहां इनका प्रिय भोजन चूहे प्रचुर मात्रा में मिल जाता है।

नागिन जून और अगस्त के बीच 10 से



सामान्य नाग

30 तक अण्डे देती है। इरूला जनजाति के सांप पकड़ने वालों को यह पता है कि नागिन अपने अण्डों को सेने के लिए दो महीने तक उनके पास रहती है। हमने नाग के अण्डों को बांबियों, चूहे के बिलों. भूमि की दरारों, पेड़ के खोखलों और ऐसे ही अन्य छायादार स्थानों पर देखा है।

सामान्य प्रकार का करैत सप आसानी से पहचाना जाता है। इसके नीले-काले शरीर पर आरपार सफेद बन्ध होते हैं और इसका सिर छोटा और भोंथरा होता है। ये लंबाई में एक मीटर तक बढ़ते हैं और चार प्रमुख मांपों में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। करेत का विष नाग के विष में 10 गुना अधिक जहरीला होता है। एशिया में भूमि पर पाये जाने वाले सांपों में इसका विष सर्वाधिक विषाक्त है।

करैत रात्रिचर होते हैं। ये रात में सिक्रय रहते हैं और दिन में आराम करते हैं। ये सारे भारत में पाये जाते हैं। ये अधिकतर बालू मिट्टी में चूहे के बिलों में आवास बनाते हैं। छुपने के लिए इसका



∳करैत सांप



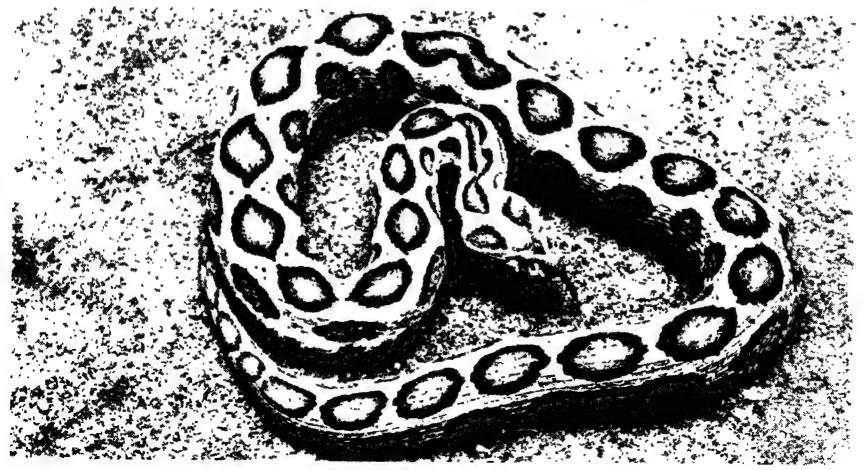

प्रिय स्थान ईंट और मलबे के ढेर हैं जिनकी दरारों और कोनों में ये शरण लेते हैं। करैत स्वजाति भक्षणकारी होते हैं—ये सांपों को खा जाते हैं। ये चूहे, पक्षी और छिपकलियों को भी खाते हैं। मादा एक बार में 10 से 15 अंडे देती है और नागिन की ही तरह जब तक अण्डे पक न जाएं उनके साथ रहती है।

दुबोइया सांप मोटा और भारी होता है परन्तु खतरे के समय यह आश्चर्यजनक गति से भागता है। इस पर जब आक्रमण होता है तो यह स्प्रिंग की तरह पूरी शक्ति से झपटता है। चेन जैसी बनावट और सपाट तीर के आकार के सिर से इसे पहचाना जाता है। इसके विष दन्त लम्बे और मुड़े होते हैं जिनसे यह चूहों और अन्य शिकार को आसानी से मार लेते हैं। अन्य सांपों की तरह ही दुबोइया भी परेशान किये जाने पर ही काटता है।

परेशान किये जाने पर ही काटता है। परन्तु कभी-कभी तब भी नहीं काटता। पिछले वर्ष एक ऐसे ही सर्प से भिड़न्त हुई थी जो बाद में एकदम शरीफ बन गया

द्बोइया के प्रभावी विषदन्त



था। एक रात रोम ने हमारे कुत्तों को जोर-जोर से भोंकते सुना तो वह यह देखने को बाहर निकला कि माजरा क्या है। वह बरामदे में ही आया था कि अपने पैर के नीचे कुछ अजनबी वस्तु को देख चौंका। उसी क्षण एक जोरदार फुंफकार से वातावरण गूंज उठा। रोम हवा में उछला। उससे कोई आधा मीटर दूर एक लम्बा दुबोइया सांप पड़ा था। उसने धीरे-धीरे तिरछा चल कर उसकी पीठ पर पैर जमा दिया और उसे काटने के लिए काफी समय दिया। इस अनुभव ने यह सिखाया कि रात में प्रकाश लेकर चलना चाहिए।

इरूला लोगों के साथ सांप पकड़ते हुए हमने पाया कि दुबोइया खुली झाड़ियों को अधिक पसंद करते हैं। कैक्टस की बाड़ को विशेषरूप से चाहते हैं। इसलिए जब कांटों वाली ऐसी बाड़ (हैज) के पास चलो तो अपने कदम सावधानी से रखो। दुबोइया अधिकतर चूहे खाते हैं। ये जन्म के समय एक साथ 20 से 40 तक पैदा होते हैं। ये बहुत सुंदर और चमकदार रंगों के होते हैं तथा अन्य संपों की भांति जन्म से ही विष और विष दन्त युक्त रहते हैं।

चार बड़े सांपों में अफाई सांप सबसे छोटा है (दक्षिण भारत में तो यह मात्र 30 से.मी. लम्बा होता है)। परन्तु यह छोटा शौतान सर्पदंश के विभिन्न मामलों का कारण होता है क्योंकि यह आमतौर पर हर जगह पाया जाता है। इसके शरीर पर भूरी और सफेद टेढ़ी-मेढ़ी धारियां होती हैं और दुबोइया की तरह सिर सपाट होता है। ये सांप समतल, खुले क्षेत्र के हैं और चट्टानों, गोल पत्थरों अथवा छोटी झाड़ियों में छुपते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रोम ने स्थानीय सांप पकड़ने वाली महार जाति के साथ बरसात के मौसम में हजारों ऐसे सर्प गोल पत्थरों के नीचे देखे।

करैत की भांति अफाई भी रात्रिचर है पर कभी-कभी नम रात के बाद धूप में भी काफी संख्या में देखे जाते हैं। बाह्य-उष्मीय होने के कारण (ठंडे रक्त वाले) सभी सांप अपने आप को धूप में आकर गर्म और छाया में आकर ठंडा कर लेते हैं। अफाई सांप चुहिया, छोटी चिड़िया, छिपकलियां और आप विश्वास करें या न करें बिच्छू को बड़े चाव से खाते हैं। जन्म के समय ये मात्र 8 से.मी. के होते हैं और एक बार में 4 से 8 तक पैदा होते हैं।

हम भारत वासियों को इन चार बड़े खतरनाक सांपों के बारे में जानकारी रखना और उन्हें पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। गलती होना स्वाभाविक है



अफाइ साप

क्योंकि ये एक - दूसरे से काफी हैं।
मिलते-जुलते हैं। पहली बार देखने पर
नाग ऐसा दिखाई देता है जैसे विषहीन
धामिन सांग हों। स्मरण रिखये कि
धामिन का सिर अधिक नुकीला और
आंखें बड़ी होती हैं। जबिक तुलनात्मक
रूप में से नाग का सिर गोल होता है।
करैत को अधिकतर छोटा हानि रहित
सांखरा सांप समझ लिया जाता है।
दुबोइया को अजगर और अफाई को

लम्बा और पतला कैट स्नेक समझ लिया जाता है।

एक बार यदि आप इन चार प्रमुख सांपों की आदतें और इनके रहने के स्थान को जान लें तो इनसे बच कर रह सकते हैं। कंटीली झाड़ियों के साथ चलने पर पेड़ों की तरफ ही न देखते रहें। अपने रास्ते को बार-बार ध्यान से देखें; ऐसा न हो कि किसी सर्प पर पैर रख दें और वह काट ले। यह भी ध्यान रखें कि सांझ के समय बाहर जाएं तो अपने साथ उजाला हों जितना दुबोइया के साथ भिड़न्त में भी लें। आप इतने भाग्यशाली शायद न रोम था।

देशज करैत



### अन्य जहरीले सांप

ये चार प्रमुख सांप भारत में पाये जाने वाले जहरीले सांपों में आम हैं जिन्हें आप साधारणतया देख पाते हैं। परन्तु इनके अतिरिक्त भी ऐसे सांप हैं जिन्हें अवसर मिलने पर देखा जा सकता है। हालांकि इनके देखने की संभावना तभी पूरी हो सकती है जब इन्हें ढूंढ़ा जाए। सांप एकत्र करने वाले कुछ निश्चित वनों में खासकर हरा गोनुस को पकड़ने अथवा छोटे द्वीपों पर समुद्री सांपों को प्रजनन मौसम में अंडे देते हुए देखने जाते हैं। चार बड़े जहरीले सांपों के अलावा भारत में जहरीले सांपों के चार अन्य मुख्य समूह पाये जाते हैं।

### सम्द्री सांप

हम मद्रास के समीप तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं जहां हमारे दरवाजे के आगे मछुआरे अपने जाल खेंचते ले जाते हैं। कई बार जब बड़े टोकरे में मछिलियां निकाली जाती हैं तो उनके साथ-साथ समुद्री सर्प भी होते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि मछुआरे उन सांपों को बीच में से पकड़ते हैं और वापस समुद्र में फेंक देते हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि ये मछुआरे कितनी आसानी से ऐसे सांपों को पकड़ कर फेंक देते हैं जिनके काटने पर भारत में कोई विष रोधी सीरम उपलब्ध नहीं है। पर सच्चाई यह है कि ये समुद्री सांप आमतौर पर काटते नहीं हैं और इसलिए तैराकों और मछुआरों को इनसे कोई खतरा नहीं लगता। प्रशान्त महासागर में जब हमने एक को पकड़ा तो वह शीघ्रता से गोता लगाकर एक मूंगे की चट्टान की दरार में विल्प्त हो गया।

भारत में समुद्रतटीय क्षेत्र में रहने वाले समुद्री सांपों की लगभग 20 प्रजातियां हैं। इनमें सामान्य तौर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली शुकनासा और पट्टित समुद्री सांप हैं। सभी समुद्री सांपों की पूंछ सपाट चप्पू जैसी होती है जो उन्हें पानी चीरने में मदद करती है। ये मछली खाते हैं और शायद यही कारण है कि ये इतने जहरीले होते हैं। जब तक कि इसका शिकार संभल कर भागने की कोशिश करे सांप को उसे पंगु बनाना होता है।

चूंकि ये समुद्र में रहते हैं इसलिए हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। अधिकतर प्रजातियां जीवित बच्चे देते हैं। लेकिन एक जलस्थलीय समुद्री सांप अपने अंडे देने के लिए चट्टानी द्वीपों के छोरों पर आते हैं। न्यूगिनी के लायन द्वीप के तट पर हमने दोपहर के समय टूटे पत्तों के बीच ऐसे बहुत से सर्प देखे। ये वहां ढेरों बिछे



चप्पू जैसी पृंछ वाले समद्री सांप

रहते हैं। हममें से एक का पैर जब इन पर पड़ गया था तो उसने काटने का प्रयास तक नहीं किया।

समुद्री सांप अपनी सांस रोक कर पांच घंटे तक जल के अन्दर रह सकता है। यह 100 मीटर गहराई तक गोता लगा लेता है। अन्य समुद्री रेंगने वाले जीवों जैसे समुद्री कछुए और खारे पानी के मगरमच्छ की भांति इन सांपों में भी ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा ये अतिरिक्त नमक छोड़ते रहते हैं।

## पिट वाइपर (गर्त पृदाक्)

इन्हें पिट वाइपर (गर्त्त पृदाक) इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी आंख और नथुनों के बीच हल्के गड्ढे होते हैं। इनसे गर्मी का पता लगता है। ये इतने संवेदनशील होते हैं कि अपने पास किसी गर्म रक्त के जीव के आते ही तापमान में होने वाले परिवर्तन को भाप लेते हैं। यदि आप इन्हें अन्धा भी कर दें तो भी ये अपने शिकार का अंदाजा लगा कर उसे मार लेंगे। भारत के चाय और कॉफी बागानों में पिट वाइपर सामान्य तौर पर मिलते हैं। इन्हें इस क्षेत्र की जलवायु बहुत उपयक्त लगती है। इनकी लगभग 15 प्रजातियां हैं और इनके द्वारा काटे जाने की घटनाएं पर्याप्त होती हैं। परन्त् इनका विष बह्त शक्तिशाली नहीं होता और मृत्य होने के मामले बहुत कम होते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रजातियों के अन्तर्गत मालाबार और कुबटनासा गर्त्त पृदाक् आते हैं।

गर्ता पृदाकु वनों में पाये जाने वाले सांप हैं। इनका जीवन रहस्यपूर्ण है। मेंढ़क, छिपकिलयां और छोटी चिड़िया इनका मुख्य आहार है। इनके छोटे बच्चे मेंढ़कों और छिपकिलयों को आकर्षित करने के लिए एक चाल चलते हैं। वे अपनी रंगीन पूंछ को लहरा कर उन्हें प्रलोभन देते हैं। जैसे ही दूसरे जीवन इनकी ओर आकर्षित होते हैं, वे पकड़े जाते हैं। कुछ गर्ता पृदाकु वृक्षों पर भी रहते हैं। जबिक दूसरे नम, ठंडी धाराओं के किनारों या भूमि पर झाडियों में रहते हैं।

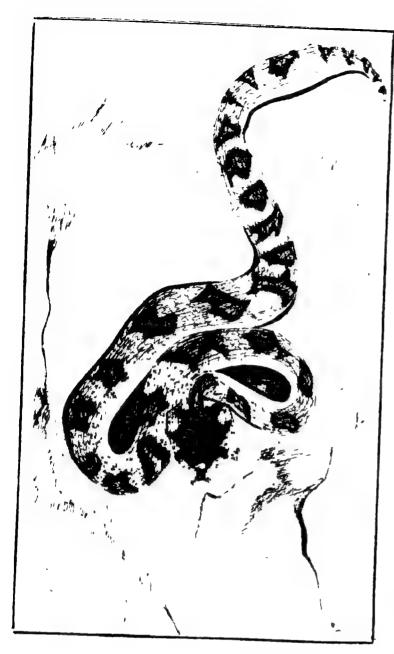

मालाबार गर्त्त पृदाकु (पिट वाइपर)

### नागराज

विश्व के सर्वाधिक लम्बे विषयुक्त सांप नागराज की कहानी अन्य किसी भी सांप से रोचक है। केवल ये ही सांप ऐसे हैं जो घोंसले बनाकर जोड़े में रहते हैं।

रोम ने दक्षिण भारत के जंगलों में ऐसे कुछ सांप पकड़े और इनकी मादाओं को

अंदमान द्वीपों के वाष्पपूर्ण घने जंगलों में घोंसलों में देखा। उसने देखा कि नागराज के बारे में लोगों का यह कहना सत्य नहीं है कि वह लोगों पर आक्रमण करता है। वे शरीफ, बहुत बुद्धिमान सांप हैं और अवसर प्राप्त होते ही आदमी की आंखों से दूर हो जाते हैं।

भारत में नागराज अधिकतर पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व के ।हाड़ी जंगलों और हिमालय की तराई में जो ठंडे और पेड़ पौधे वाले क्षेत्र हैं, पाये जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये उत्तर-पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों और अंदमान द्वीपों के वाष्पय्कत घने जंगलों में भी देखे जाते हैं। ये प्रायः चाय और कॉफी के मैदानों में देखे जाते हैं. जहां इन्हें मार दिया जाता है और इस प्रकार इनका काफी वंश नष्ट हो जाता है। घोंसला बनाते समय मादा पत्तों को एकत्र कर एक टीला सा बनाती है और उसमें 20 से 30 अंडे देती हैं। अंदमान में एक घोसला 30 से.मी. ऊंचा था। वह अपने घोंसले में या उसके आसपास अंडे देने के 60 दिन तक रहती है जब तक कि अंडे पक न जायें। नागराज स्वजाति भक्षी होता है और अन्य सांपों को खा जाता है। छोटे बच्चे नौतलपीठ और पनिहा सांप तथा वयस्क धामिन सांप को अपना आहार बनाते हैं।

चूंकि नागराज घने जंगलों में मिलते हैं इसिलए इनके काटने पर मौत के मामले कम सामने आते हैं और इनका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। नागराज के काटने पर बचने वालों में बिलहास्ट का नाम उल्लेखनीय है।

## मूंगिया सांप (कोरल स्नेक)

विष वाला मूंगिया सांप चमकीले रंग का और पतली चमड़ी का होता है। भारत

में इसकी 5 प्रजातियां मिलती हैं। सबसे लम्बा धारीदार मूंगिया सांप लगभग एक मीटर तक लम्बा होता है और खतरनाक हो सकता है। फिर भी, भारत में मूंगिया सांप के काटने पर हुई मौतों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। अमेरिका में बच्चे कभी-कभी भ्रमवश इसे सिंदूरी सर्प या अन्य प्रजाति समझ कर उठा लेते हैं, पर सौभाग्यवश यह बहुत कम काटता है। मूंगिया सांप विभिन्न परिस्थितियों में रहता है—झाडीदार जंगलों से लेकर ऊंचे

मूंगिया (कोराल) सांप



रहते हैं और दिन में पत्तों, घासफूस अथवा लकड़ियों में सोते हैं। ये अंडे देते हैं। अन्य के लिए ये अपनी रंगीन पूंछ को हिलाते छोटे सांपों की तरह ये भी शत्र से बचने हैं।

हिमालय तक। ये रात्रि के समय सिक्रय के लिए चालाकी पूर्ण तरीके अपनाते हैं। उदाहरण के लिए सिर पर से ध्यान हटाने

### सर्पदंश

प्राने जमाने में, जब भारत में विष-रोधी दवाएं नहीं बनी थीं, सांपों से भयभीत होने की अच्छी वजह थी। सांप के काटे का कोई इलाज नहीं था और उसके काटने से मृत्यु तक हो जाती थी। फिर भी, बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हाफिकन्स संस्थान. बंबई में विष रोधी सीरम का निर्माण कर लिया गया था। यह आश्चर्यजनक औषधि थी जिससे प्रति वर्ष हजारों जान बचीं। विषरोधी दवा का निर्माण घोड़ों के अन्दर सांप के विष की हल्की सी मात्रा प्रविष्ट करा कर किया जाता है। बाद में उनके रक्त से जीवनरक्षक विषरोधी दवा बनाई जाती है। असाधारण बात इसकी तीव्रता है जिसके अनुसार यह काम करती है। हमने एक ऐसा आदमी देखा जो नाग के काटे जाने पर पूर्णतः शिथिल हो गया इतना कि वह सहायता के लिए जा भी न सका। परन्त् विषरोधी सीरम देते ही आधे घंटे के समय में ही वह उठ कर बैठ गया और .चाय पीने लगा।

सांप का विष एक तरह की अत्यन्न विकसित लार है जिसे वह अपने शिकार को मारने और पचाने दोनों ही कामों मे प्रयुक्त करता है। पर विष आदमी के विरुद्ध नहीं बना है क्योंकि सांप हमसे बहुत समय पहले से ही धरती पर जन्म ले चंके थे।

सर्प विष दो प्रकार का होता है। एक स्नायु पर प्रभाव डालता है (करैत और नाग का विष) और दूसरा रक्त पर (जैसा पृदाकु का होता है) विष-रोधी बहु-संयोजन चारों प्रमुख सांपों के काटने पर बड़ा अच्छा काम करते हैं।

यदि किसी व्यक्ति को जहरीला सांप काट ले तो उसे दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। अस्पताल जाये और विष रोधी सीरम ले। कीमती समय को दादी मां की दवाओं, मंत्रों और जड़ी-बूटियों के इलाज में बर्बाद न करे।

यदि आप को सांप काट ले तो शान्त

झाड-फूक करने वाले के पास न जाएं।



रहें। जब कोई आदमी भयभीत या सभी जहरीले सांपों के काटने पर मृत्यु तीव्र गति से प्रवाहित होता है और जहर भी शीघ्र फैलता है। इसके बाद कपड़े की एक पट्टी या बंध, काटे हुए स्थान पर बांध देना चाहिए। यदि हाथ पर काटा हो तो भुजा पर बांधना चाहिए। यदि सांप ने पिंडली या पैर में काटा हो तो जांघ के ऊपर बांधे। बहुत कस कर नहीं बांधना चाहिए। इतना ढीला रखें की उसमें अंगुली घुस जाए।

चिन्ताकुल हो जाता है तो उसका रक्त नहीं होती। बहुत कम ही घातक सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक मच्छर के काटने पर मलेरिया नहीं होता उसी तरह प्रत्येक सांप के काटने पर जहर नहीं फैलता। बहुत से सांप, जैसा कि लोग जानते हैं ''शुष्क दंश'' मारते हैं यानी काटने पर जहर नहीं छोड़ते। परन्तु कुछ सांपों का जहरं तत्काल प्रभाव नहीं दिखाता (जैसे करैत का) इसलिए सांप के काटने पर अस्पताल जाना आवश्यक है।

अधिकतर लोगों को "शुष्क दंश" लगता है



# हानि न पहुंचाने वाले सांप

### वृक्षीय सांप

वृक्षीय सांप पतले, लम्बे और चपल होते हैं। इनकी आंखों की रोशनी तेज होती है जिससे ये छिपकिलयों, मेंढ़कों और वृक्ष की शाखाओं और झाड़ियों पर बैठी चिड़ियों का शिकार करने में आसानी अनुभव करते हैं। चूंकि वृक्षीय सांपों को अपना शिकार दिन के उजाले में लुक-छिपकर करना होता है इसलिए अच्छी दृष्टि और गित पर ही ये निर्भर होते हैं।

भारत में इनके तीन व्र्ग मिलते हैं : कांस्यपृष्ठ, हरा सांप और बिल्ला सांप। सामान्य कांस्यपृष्ठं, पूरे भारत में मिलता है और आमतौर पर बागानों तथा ताड़ के पत्तों की ओट में छाया और आश्रय के लिए छुपा रहता है। माली इस सांप को अक्सर बागानों में फूलों की क्यारियों अथवा गमलों में लगे पर्णांगों मे से गुजरते हुए देखते हैं। इसका रंग सुंदर गहरा भूरा है तथा पीठ पर कांस्य रंग की पट्टी है। देखने में चाकलेट जैसा रंग का दिखता है। इसके आहार में चमकदार छिपकली

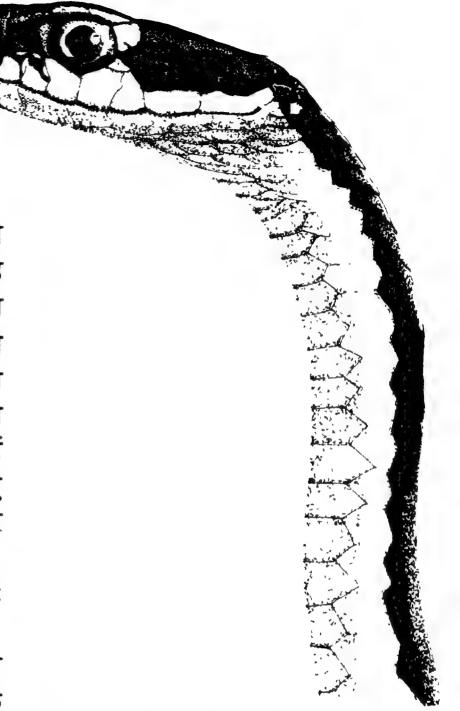

कांस्यपृष्ठ वृक्षीय सांप

जिन्हें कोतरी भी कहते हैं शामिल है। हमने अपनी खिड़की के बाहर एक कांस्यपृष्ठ सांप देखा जिसने पूंछ झाड़ती हुई एक कोतरी को पकड़ रखा था। (क्या आपने कभी छिपकली को ऐसा करते देखा

है) सांप ने पहले पुंछ निगली फिर उसे मिट्टी में दबोचा और फिर सारी कोतरी को खा गया। कांस्यपृष्ट (ब्रांज बैक) सांप पतला होता है और पूरा खिलाड़ी होता है। अपने शिकार का पीछा करते हुए यह एक शाखा से दूसरी पर उछलता-कृदता फिरता है। मादा लगभग छह छोटे अंडे किसी छेद या दरार में देती है। दक्षिण भारत में इनके जन्म का समय जुन का आरंभिक काल होता है जिससे प्रथम बरसात के बाद पैदा होने वाले मेंढक और अन्य जीव इनका आहार बन जाते हैं। वृक्षीय सांपों का दूसरा वर्ग हरा (वाइन स्नेक) सांप हैं। सांपों में ये कार्ट्न होते हैं। इनका सिर लम्बा और न्कीला तथा आंखें अजीब-सी होती हैं। इनका चमकीला हरा रंग और नकीला सिर इनकी पहचान में मददगार होती हैं। ये सारे भारत में पाये

जाते हैं। जब ये आनंदित होते हैं तो जोर

से सांस लेते हैं और वायु से शरीर को भर लेते हैं। इससे इनके शरीर पर परतों के बीच काली और सफेद धारियां उभर आती हैं। इन धारियों और चौखानों तथा गुलाबी मुंह से यह काफी प्रभावी लगता है। हरा सांपों के एक बार में लगभग आठ बच्चे होते हैं जिनकी नाक चपटी होती है। ये अपने माता पिता की प्रतिकृति होते हैं। कई पहाड़ी किस्में भी पायी जाती हैं जो भूरी या नारंगी रंग की होती हैं। इनका सिर कम नकीला होता है।

बिल्ला सांपों (कैट स्नेक) का नामकरण इनकी बड़ी आंखों और रात्रिचर जैसी आदतों के कारण हुआ है। ये पतले और लंबे होते हैं तथा अपनी जीभ से भोजन (गिरगिट, छिपकली, चुहिया, छोटी चिड़ियां आदि) सूंघने का काम लेते हैं। ये 6 से 8 तक अंडे देते हैं। इनके विषदन्त आगे होते हैं जिसका तात्पर्य हुआ कि मुंह

हरें सांप का पत्ता न्मा सिर

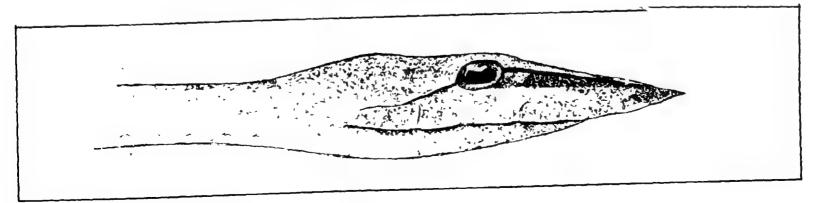

के अन्दर लम्बे दांत भी होते हैं। फोरसटेन बिल्ला सांप के काटने पर काफी दर्द होता है। प्रमुख 11 नस्लें पहाड़ी होती हैं परन्तु सामान्य बिल्ला सांप मैदानों में भी मिलता है। इसे आमतौर पर जहरीला फरसा सांप समझ लिया जाता है। ये दोनों प्रकार के सांप अक्सर झोंपड़ियों में ताड़ के पत्तों की छतों में छिपे रहते हैं।

वृक्षीय सर्पों में सबसे अधिक आश्चर्यजनक उड़ने वाला सांप है। यह अविश्वसनीय लगता है कि यह सांप वृक्ष पर से 30 मीटर नीचे जमीन पर बहती हवा में उड़ता हुआ आ जाता है। यह अपने शरीर को लहराकर और कागज के राकेट की तरह बहा कर उड़ता है। हमने ऐसे उड़ने वाले सांपों को अपने बाड़ों में पाला है और उन्हें छिपकिलयां, चूहे और मेंढ़क आदि खाने को दिए हैं। इनका रंग आकर्षक होता है। काला रंग, पीले और सफेद निशान तथा लाल छींटे। उड़ने वाले सांप एक बार में लगभग 6 से 10 तक अंडे देते हैं।

बिल्ला सांप (केट स्नेक)

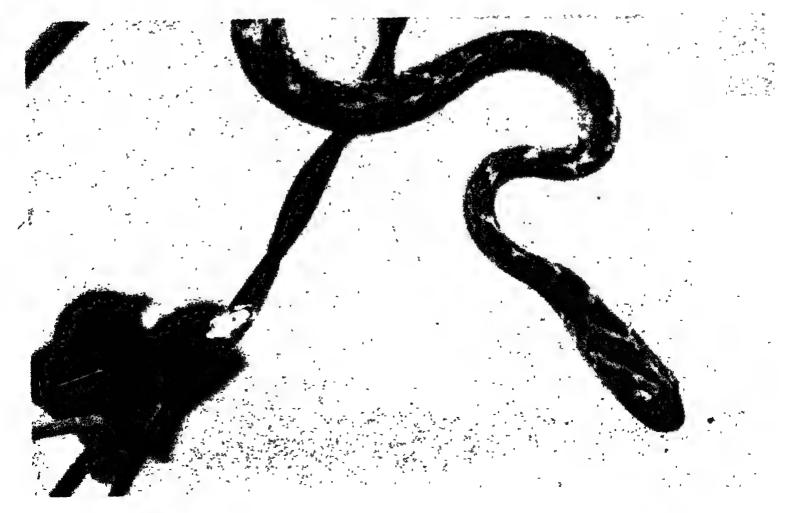



पानी वाले सर्प के काटने पर कई बार दर्द होता है पर यह अहानिकर है।

### पनिहा सांप

जैसा कि नाम से पता चलता है ये सांप अपना अधिकतर समय पानी में बिताते हैं। ये मेंढ़क और मछली खाते हैं। भारत में पाये जाने वाले ताजे पानी के सांपों में कोई भी जहरीला नहीं है, परन्तु यदि आप इन्हें उठायें तो इनके तेज दांतों से सावधान रहें। खारे पानी के सांप थोड़े जहरीले होते हैं तािक अपने शिकार को अच्छी तरह पकड़ सकें। परन्तु यह जहर आदमी पर असर नहीं करता। पनिहा औसत आकार का सांप होता है। न बहुत पतला, न बहुत मोटा। वृक्षीय सांपों की तरह ये सरपट नहीं दौड़ते और अपना समय इधर-उधर घूमकर ही बिता देते हैं। जब ये पानी में होते हैं तो दृढ़ और तेज तैराक होते हैं।

भारत में पाये जाने वाले लगभग 20 से अधिक पनिहा सांपों की पीठ उभरी होती है यानी प्रत्येक तह में एक छोटी झुर्री सी होती है। ताजे पानी में पाये जाने वाले आमतौर पर सर्वाधिक सांप चिन्हित नौतल पीठ वाले या जैतूनी नौतल पीठ वाले हैं। दोनों प्रकार के सांप भारत में हर जगह मिलते हैं पर मैदानों और निचले पहाड़ी इलाकों में अधिक मिलते हैं। चिन्हित नौतल पीठ वालों का रंग काले से पीले तक विभिन्न प्रकार का होता है तथा काली और सफेद बनावट होती है। आंखों पर काली धारियां होती हैं और सिर लम्बा होता है। यह रात और दिन दोनों समय सिक्रय रहता है। हमने देखा है कि आतंकित होने पर ये नाग की तरह फण फैला कर लहराते हैं। नया-नया पकड़ा गया चिन्हित नौतल पीठ वाला सांप वास्तव में काटता है। मादा एक बार में 20 से 40 तक अंडे किसी छिद्र या नाली में देती है तथा जब तक वे प्रस्फुटित न हो जाएं, उन्हीं के पास रहती है।

इसकी अपेक्षा जैतूनी नौतल पीठ वाला सांप पतला होता है और इसका शरीर गहरा हरा होता है। यह ठंडे दिमाग का

चकते वाला उभरी पीठ का सांप अपने अंडों के साथ



होता है तथा काटता नहीं है (बशर्ने आप पास के खारे पानी के तालाबों और निदयों मेंढ़क या मछली न हों)। इसके बारे में यह है कि यह मच्छर के लार्वा को खाता है। यह एक ऐसी मित्रतापूर्ण सेवा है जिसे यह हमारे लिए मुफ्त करता है।

जल में रहने वाला अन्य दूसरा पनिहा है कुत्ते जैसी शक्ल वाला मांप (पानी का सांप)। यह आमनौर पर नदी के मुहानों की दंरारों, नमक की क्यारियों, समृद्र के

में पाया जाता है। इसका रंग धूसर होता सबसे दिलचस्प बात जो हम जानते हैं वह है और पीछ पर काले निशान रहते हैं। प्रत्येक आंख के पीछे दो पट्टियां होती हैं। यह रूखा और मन्द्र सांप है। भारत के जलसंभरों में पाई जाने वाली "अग्र विष दन्त'' वाली छह किस्मों में से यह एक है।

हमारे घर के पास एक स्थान पर जहां हम रात्रि में कभी-कभी मछली पकड़ने

जैतनी उभरो पीठ का नाप



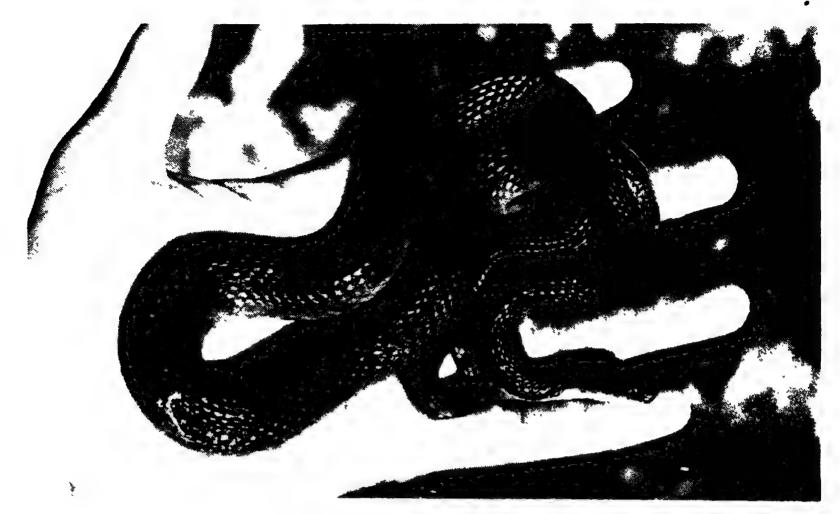

कुत्ते जैसी शक्ल का जल सर्प

जाते हैं। "कुत्ते जैसी शक्ल वाले" सांप की विशेष नस्ल देखने को मिली। यह स्थान खारे पानी की ज्वारीय दरार थी। रात्रि में फ्लशलाइट के प्रकाश में देखने से ऐसा लगा जैसे कीचड़ में जान हो और उसमें धूसर शरीर हो। हमने इन सांपों को मछली पकड़ कर निगलते और हल्की चांदनी में नाचते देखा। यह सांप भूमि पर लोटता है। शीघ्रता से क्षणों में यह एक तरफ लोट कर कूदता है। खारे पानी के सभी सांप लगभग 10 से 30 तक बच्चों को जन्म देते हैं।

बरसात के मौसम में जब आपके दोस्त यह कहें कि उन्होंने सड़क पर जाते हुए काफी सांप देखे हैं, तो समझ लीजिए कि वे पिनहा सांप हैं। जब हमें लोगों ने अपने घर में सांप पकड़ने बुलाया तो अधिकतर वे पिनहा थे। और जब कई बार लोगों ने जहरीला सांप मारने का दावा किया तो पाया गया कि वे हानि रहित पिनहा सांप थे। पिनहा सांप, सर्प-चर्म उद्योग के लिए लाखों की संख्या में मारे जाते हैं क्योंकि नाग और अन्य बड़े सांपों को पकड़ना कठिन हो रहा है।

### बांबी सांप

बांबी सांप भूमि के अन्दर रहते हैं। वास्तव में कुछ अन्य सांप भी हैं जो गर्मी और परभक्षियों से बचने के लिए भूमि के अन्दर बिलों में रहते हैं। बांबी सांप वे हैं जो स्वयं अपने बिल बनाते हैं अन्य सांप, चूहों, दीमक, केकड़ों द्वारा बनाये गये बिलों को हिथया कर उनमें जा बसते हैं। बांबी सांप का सिर सब्बल की भांति शक्तिशाली होता है। अपने मजबूत शरीर और गरदन से यह नरम भूमि में बिल बना लेता है। इसकी पहाड़ी प्रजातियां गर्मी के प्रति इतनी संवेदनशील होती हैं कि प्रायः जब आदमी इन्हें हाथ में लेता है तो उसके तापक्रम (37 डिग्री सें.) के स्पर्श से ही यह मर जाते हैं।

भारत में बांबी सांप की तीन नस्ले हैं: छोटा कृमि सांप (प्रायः इसे कृमि समझ लिया जाता है), कवच पूंछ अथवा यूरोपीडियस और दोमुहा।

### कुमि सांप

कृमि सांपों की 14 प्रजातियां हैं जो सभी टायपलीना वंश से संबंधित हैं। अक्सर इन्हें कृमि समझ लिया जाता है जब तक आप इसकी छोटी आंखें और चमकदार सलवटें न देख लें। भारत में इसकी आमतौर पर पाई जाने वाली

प्रजाति लाल-भूरी होती है जो हर जगह मिलती है। वैज्ञानिक यह जानकर आश्चर्य चिकत हो गये कि इस वंशा में नर नहीं होते। कृमि सांप ''अनिषेक-जनन'' होते हैं यानी मादा बिना नर की सहायता से 5 से 8 तक अंडे देती है।

कृमि सांप नम, आई भूमि या पत्तों के नीचे पाये जाते हैं। ये कीड़े-मकोड़े आदि को आहार बनाते हैं जो भूमि के नीचे रहते हैं। जब इन्हें हिलाया-डुलाया जाए तो अन्य बांबी सांपों की तरह ये अपनी रक्षा में पूंछ मारते हैं। आदमी यह समझता है कि उसे डंक मारा जा रहा है। ऐसी तरकीब और चालाकी अन्य सांप नहीं दिखाते।

### कवच पूंछ वाले

दक्षिण भारत की पहाड़ियों में सांपों की खोजबीन करते हुए हमारे सामने प्रायः ये छोटे गोल-मटोल सांप आ जाते हैं। इनकी सलवटें नरम और चिकनी होती हैं। यह दिलचस्प बात है कि कवच पूंछ वाले सांपों का पेट बहुत रंगीन होता है। जबकी पीठ फीके रंग की होती है। इस संयोग से ये अपने शत्रुओं को चकमा देने में सफल हो जाते हैं। पीठ प्रभावी छद्मावरण का काम करती है जबिक रंगीन पेट को सांप खाने वाले बे-स्वाद समझते हैं। कवच पूंछ



कृमि सांप-शायद ये संसार में हर ागह पाये जाने वाले सांप हैं।

सांपों के शरीर पर एक विशेष चमकदार बहुवर्ण छटा होती है जो इस पर गंदगी या कीचड़ से बचाती है। दक्षिण और मध्य भारत की पहाड़ियों में इन विलक्षण सांपों की लगभग 40 प्रजातियां हैं। ये केंचुए और लार्वा खाते हैं। मादाएं एक बार में अक्सर 3 से 5 तक बच्चे देती हैं।

इनकी प्रत्येक पहाड़ी श्रृंखला में कम से कम एक ऐसी प्रजाति मिलती है जो अन्य से बिल्कुल अलग होती है। इस प्रकार यह नस्ल जीवों पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प है। प्रत्येक समूह के अपने विशिष्ट वातावरणीय लक्षण होते हैं। जिस तरह अफ्रीका में जिराफ की गर्दन लम्बी होने से वह ऐसे पत्तों का भोजन करता है जिन्हें अन्य पशु नहीं खाते, उसी प्रकार कवचपूंछ वाले सांप शत्रु से बचने और आहार में सहायता के लिए अपने में विशिष्ट विशेषताएं उत्पन्न कर लेते हैं। कवचपूंछ वाले सांप वनों में रहते हैं। बहुत से क्षेत्रों में वनों की अन्धाधन्ध

कटाई के कारण इनकी संख्या बहुत सीमित होती जा रही है। जब बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई होती है तो वहां भूमि के जाती हैं जो केवल ठंडी छायादार स्थिति में ही रह सकती है।

### दोम्हा

दोमुहा दक्षिण अमेरिका के संकीर्णक अजगर से संबंधित है। ये अजगर से भी नीचे की आर्द्रता समाप्त या कम हो जाती काफी निकट हैं। ये सभी विषहीन सांप है और वहां गर्मी हो जाती है जिससे काफी शिकार को अपनी मांसल कुंडली में फंसा छोटे जीव और वनर्स्पातयां समाप्त हो कर मारते हैं। भारत में दोमुहा की दो किस्में पाई जाती हैं। दोनों सुदृढ़ और भारी शरीर वाले सांप हैं जो भूमिगत

कवच पूंछ जाला साप (शील्ड टेल)

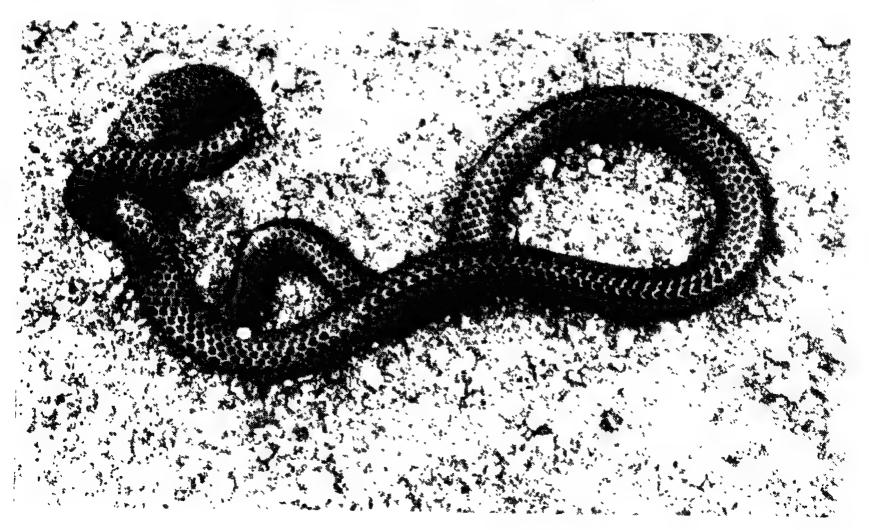

गतिविधियों के उपयुक्त हैं। दोम्हा के शरीर पर बिन्दुओं की धब्बेदार आकृति और लहरदार बन्द पड़े होते हैं। शरीर रूक्ष, उभरा हुआ और निढ़ाल सा होता है जबिक लाल दोम्हा इससे काफी भिन्न है। यह लाल भूरा, मुलायम व चिकना होता है। फिर भी, दोनों की पूंछ में भारी अन्तर होता है। लाल दोमुहा (जो उत्तर-पश्चिम भारत में काले रंग का होता है) की पुंछ इतनी भोंथरी होती है कि लगता है किसी ने काट दी हो। स्वभाव में भी दोनों नहीं मिलते हैं। सामान्य दोमुहा शीघ्र गुस्से में आकर काटने को दौड़ता है जबकि लाल दोमुहा में बहुत सहनशीलता होती है और वह शायद ही काटता हो। बच्चों को परिचय कराने के लिए यह आदर्श सांप है। बालुई अजगर कृन्तकों (चूहों आदि) को खाते हैं और इस तरह किसानों के मित्र हैं। हमने एक छोटे नवजात दोम्हा को एक चृहिया का शिकार इस प्रकार करते देखा जिस प्रकार कोई बड़ा अजगर अपने आहार के लिए जंगली सूअर का आखेट कर रहा हो। दोम्हा एक बार में 6 से 8 तक बच्चे देते हैं। नव जात सांप छोटे चहों, छिपकलियों, चिड़ियों और कीड़े-मकोड़ों का भक्षण करते हैं। हाल ही में हमारे बेटे ने चिड़ियों को आतंकित होकर चीखते हुए देखा तो पाया कि

दोमुहा ने एक चिड़िया को दबोच रखा है।

### भू सर्प

भारत के मैदानी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के भूमि वाले सांप मिलते हैं। इनमें से धामिन भी अजगर की तरह एक सांप है। अन्य सांपों में हैं दुमछल्ला, शाही सांप आदि पर ये प्रायः हमें दिखाई नहीं दिये। भू सर्पों में अन्य व्यापक रूप में पाये जाने वाले सांप हैं कुकरी, कावड़ी सर्प और दौड़ाक (रेसर) आदि।

### धामिन

धामिन लंबे, तेज गित वाले सांप हैं जो 2½ मीटर तक लंबे होते हैं। इनका आकार और रंग नाग की तरह का होता है। धामिन वहां मिलते हैं जहां चूहे अधिक होते हैं। इसिलए ये चावल के खेतों में प्रायः ही मिलते हैं। जैसे-जैसे पहाड़ी क्षेत्रों को साफ करके खेती योग्य बनाया जा रहा है धामिन सांप ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमने अभी 3,000 मीटर ऊंचे मैदानों में भी धामिन को देखा। पहले ये 1,000 मीटर से अधिक ऊंचे स्थानों पर शायद ही दिखाई देते थे। धामिन दिन के समय सिक्रय रहते हैं

धामिन दिन के समय सिक्रय रहते हैं तथा कृन्तकों, मेंढ़कों और पिक्षयों का शिकार खेतों और झाड़ियों में करते हैं।



सामान्य दोमुहा 🕈







कावड़ी साप 🖣



बड़े धामिन शीघ्र ही कष्ट पूर्ण दंश देकर अपने बचाव में भाग खड़े होते हैं। हमने नागराज की तरह इन्हें भी पहली बार पकड़े जाने पर गले से गुरांते देखा है। इनका रंग स्याह काले से लेकर पीला-सा या भूरा भी होता है। मादा एक बार में 8 से 16 अंडे देती है। अंडों से बाहर निकलने पर सांप के बच्चे मेंढ़क आदि खाना प्रारंभ कर देते हैं। प्रजनन के मौसम में नर धामिन एक तरह का लड़ाक नृत्य

करने लगते हैं। यह वास्तव में अपने क्षेत्र को दूसरे नर धामिनों से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है ताकि वे उधर न आयें।

इस लड़ाक कुश्ती में बहुत से सांप इकट्ठे हो जाते हैं। पर यह नृत्य सिर्फ नर धामिनों के बीच होता है और उनमें से कोई भी चोट ग्रस्त नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि यह सहवास की क्रिया है, पर यह गलत हैं। धामिन सांप भारत में आमतौर पर दिखाई पड़ते हैं, इसलिए

#### धासिन



इनके बारे में बहुत सी कहानियां, किवदंतियां आदि प्रचलित हैं।

#### अजगर

विश्व में पाये जाने वाले सबसे लंबे सांप अजगर हैं। ये 8 या 9 मीटर तक लंबे होते हैं और अपनी मांसल शिक्त से पूरी आयु के तेंदुए तक को दबोच कर निगल जाते हैं। भारत में इनकी जो दो प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें एक है चट्टानी अजगर (रॉक पायथन)। यह झाड़-झंखाड़ वाले वनों अथवा घने जंगलों में सारे देश में मिलते हैं। दूसरा है राजसी अजगर (रीगल पायथन), यह उत्तर-पूर्वी भारत तथा निकोबार द्वीपों में मिलता है। हालांकि सर्प चर्म उद्योग वालों ने इनकी नस्ल को चौपट कर दिया है तो भी संभावना है कि आप को चट्टानी अजगर कहीं देखने को मिल जाए।

चट्टानी अजगर 6 मीटर तक लम्बा होता है। इसका शरीर भारी और मुलायम होता है तथा इस पर दोमुहा की तरह भूरे से छापे होते हैं। एक दिलचस्प तथ्य जो इनके बारे में है वह यह कि इनके स्पर (कंट) होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सांपों का विकास छिपकली जैसे रेंगने वाले जीवों के साथ पैरों सहित हुआ। परन्तु सिर्फ अजगर और दोमुहा ही ऐसे सांप हैं जिनके पैर पूरी तरह विलुप्त नहीं हुए हैं। ये ठंडी जगहों, अंधेरी गुफाओं, पेड़ के ठूंठों और खोखलों में रहते हैं। रात के समय ये छोटे स्तनपायी और अन्य शिकार की खोज में निकलते हैं। ये बिना खाये कई-कई दिन गुजार देते हैं परन्तु पानी इनके लिए जरूरी होता है। चिड़िया घर में एक नमूने ने दो साल तक कुछ नहीं खाया।

मादा चट्टानी अजगर मार्च और जुन के बीच में लगभग 100 अंडे देती है तथा उनके पास लगभग 80 दिन तक रहती है जब तक कि उनमें से बच्चे नहीं निकल आते। सर्प विज्ञानी यह सोचते थे कि मादा अपने अंडों के पास इसलिए रहती है ताकि उनकी परभिक्षयों जैसे घुंस, जंगली सुअर आदि से रक्षा कर सके पर अब हम जानते हैं कि मादा अजगर अपने अंडों को फफंद से बचाती है उन्हें सही अंधेरे में बनाये रखती है तथा चींटियों से उन्हें बचाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अंडों को वह तापमान प्रदान करती है जिसकी पकने के लिए उन्हें आवश्यकता होती है। वह अपनी मांसपेशियों को ऐंठन देकर शरीर का तापमान बढा लेती है। जितना तेज वह ऐंठती है उतनी ही वह गर्म होती जाती है और अंडों को गर्म करती है। सांपों के बारे में इस प्रकार की निरंतर



अजगर अपने अंडों के साथ 🕈



खोज जारी है क्योंकि प्रकृति के इन बारे में खोज करना न केवल दिलचस्प ही लुभावने जीवों के बारे में काफी कुछ है बल्कि इस क्षेत्र में नयी खोज करने के जानना अभी बाकी है। इस प्रकार सांपों के लिए भी पर्याप्त अवसर हैं।

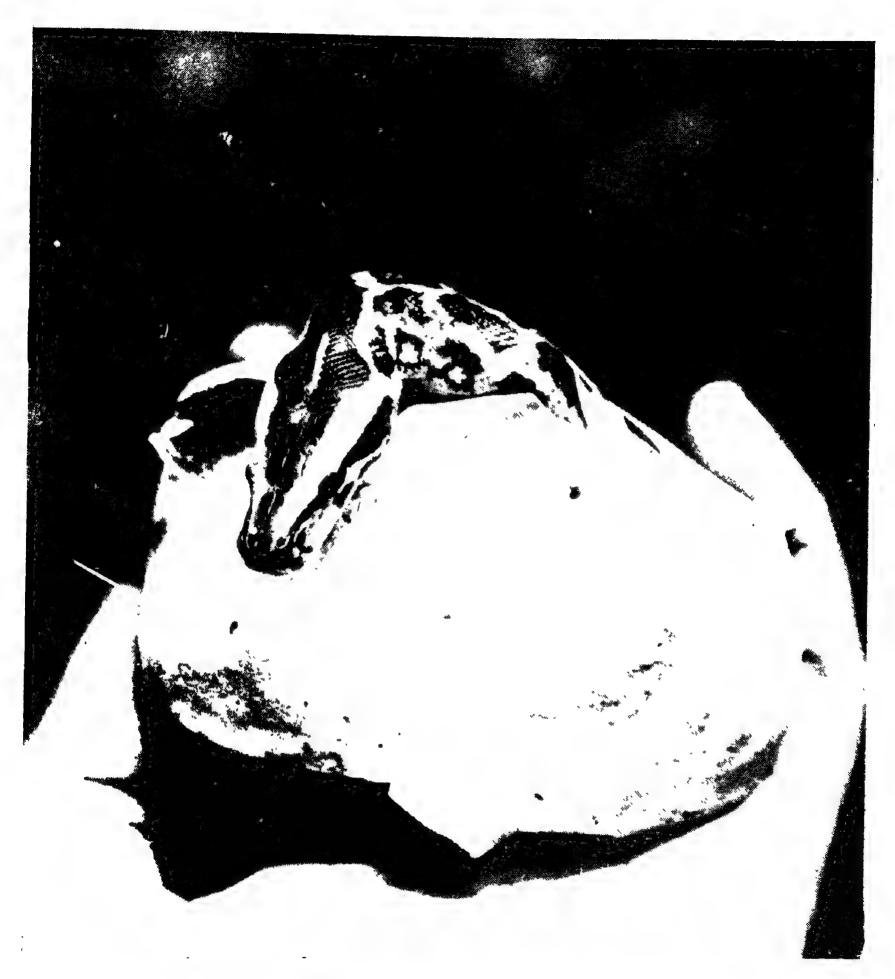

अजगर के बच्चे का प्रस्फुरण

## पालतू सांप

अहानिकर सांपों की बहुत सी प्रजातियों को आराम से बाड़ों में पालकर पालतू बनाया जा सकता है। अमेरिका में बहुत से किशोर बच्चे संशोधित जलजीवशाला बना कर रखते हैं जिन्हें स्थलजालय (टेरेरियम) कहा जाता है। भारत में दुमछल्ला सांप, दोमुहा, धारीदार नौतल पीठ वाले और चकत्तेदार नौतल पीठ वाले सांप को आसानी से पाला और खिलाया जा सकता है। दुमछल्ला और दोमुहा को चूहे तथा नौतल पीठ के दोनों सांपों को मेंढ़क और मछली खिलाई जा सकती है।

एक सामान्य मछली शाला को जिस प्रकार पर्याप्त वायु संचरण वाले स्थान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार घरेलू सर्प शाला के लिए भी यह आवश्यक है। जब तक स्थलजालय को स्वच्छ रखा जाएगा, पीने का साफ पानी रखा जाएगा तथा कम से कम सप्ताह में एक बार भर पेट भोजन दिया जाता रहेगा तब तक वह फूलता-फलता रहेगा। नये पकड़े गये सांप के साथ सावधानी से तथा मृदुता से व्यवहार करना चाहिए अन्यथा वह भयभीत होकर रक्षात्मक हो जाता है। मृदु व्यवहार तथा धैर्य से उसके डर को दूर करने पर संभव है सांप पालतू बन जाए। पर ऐसी आशा न रखें कि वे आपके सामने दुम हिलाएंगे अथवा बुलाने पर दौड़े आएंगे।

चूंकि सांपों को उन परिस्थितियों में रखना मृश्किल है जैसी वे चाहते हैं इसलिए इनमें से कुछ बाड़ों में ठीक नहीं रह पाते। कुछ खाना-पीना छोड़ देते हैं और कुछ हर समय भागने का प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे सांपों को वापस जंगल में छोड़ देना चाहिए।



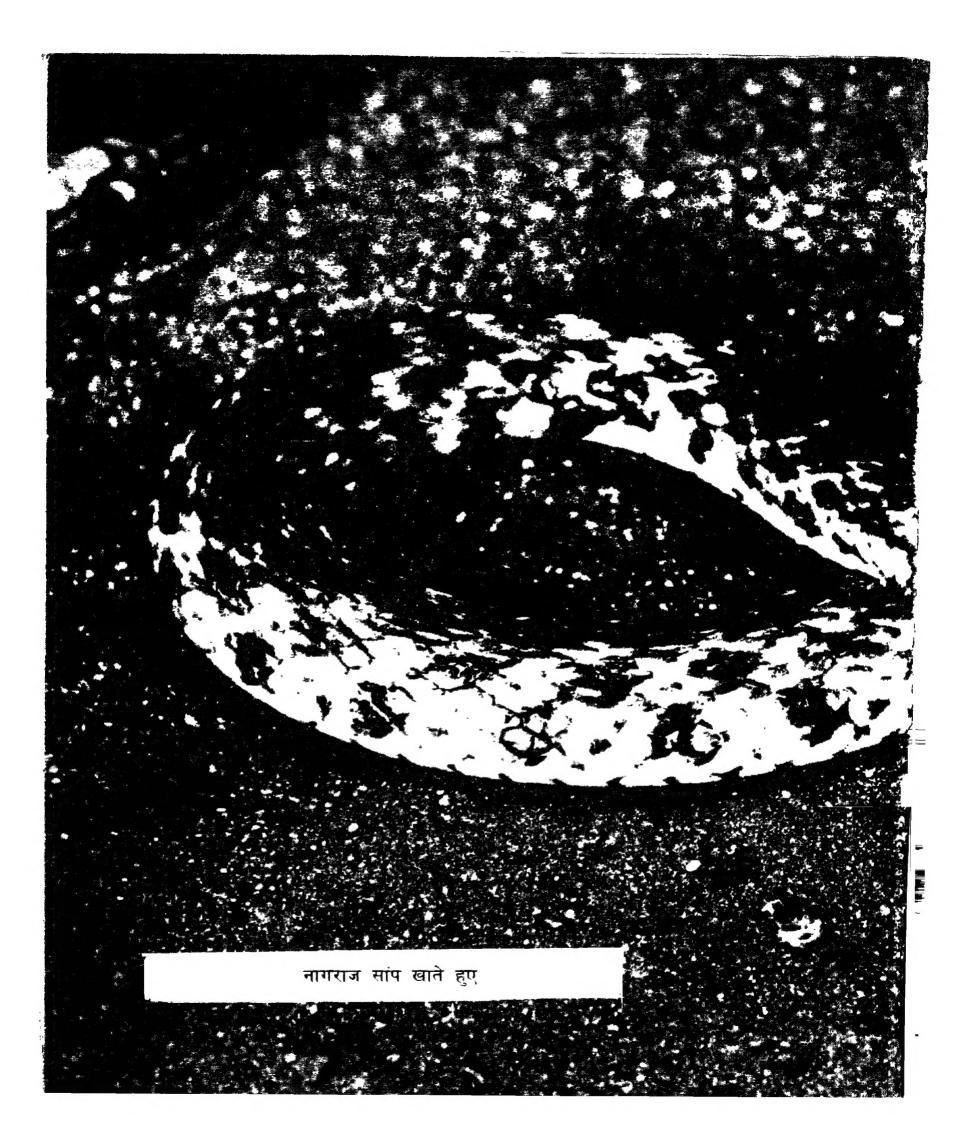

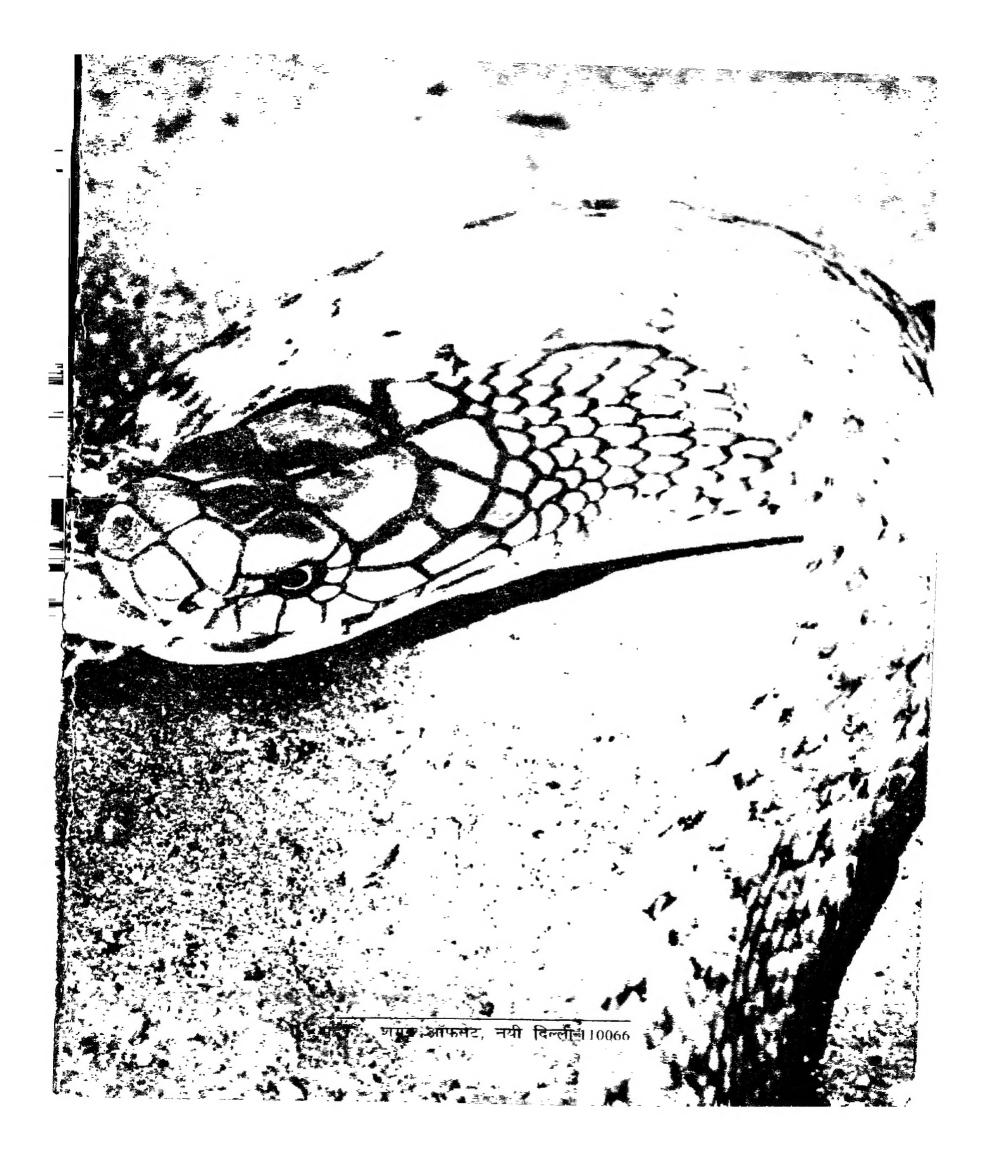